



आचार्य कृपलानी

### प्रकाशक: साधना-सद्न, इलाहाबाद

| गांधी विचार-धारा की पु                          | स्तकें | *  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|--------|----|--|--|--|
| १. गांधीवाद रूपरेखा (सुमन)                      | २)     |    |  |  |  |
| २. स्त्रियों की समस्यायें (गांधी जी)            | शा)    | 1  |  |  |  |
| ३. ग्रमृतवाणी (गांघी जी)                        | (113   |    |  |  |  |
| ४. गांघी वाणी (सुमन)                            | ` ₹)   |    |  |  |  |
| ५ युगाधार गांधी (सुमन)                          | २)     | ı  |  |  |  |
| ६. गांधी मार्ग (ग्रा० कृपलानी)                  | २॥)    |    |  |  |  |
| ७. त्र्रहिंसक कान्ति " "                        | 11=)   |    |  |  |  |
| प्त. समग्र ग्राम-सेवा की त्र्योर (धीरेन भाई) ६) |        |    |  |  |  |
| १. सेवाधर्म (त्रप्या पटवर्धन)                   | २।)    |    |  |  |  |
| साधना-सदन                                       |        |    |  |  |  |
| इलाहाबाद                                        |        | 30 |  |  |  |

## विषय-क्रम

| -र्या+                         | का आद                        | •••          | •••3        | प्रारम्भ म     |  |  |  |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|-------------|----------------|--|--|--|
| प्रथम खर्ख: चर्चा: १-४४        |                              |              |             |                |  |  |  |
| ۹.                             | खादी श्रीर उद्योगीकरगा       | •••          | •••         | २-≍            |  |  |  |
| ₹.                             | समाजवाद ग्रीर खादी           | ***          | •••         | <b>प्र-१</b> ५ |  |  |  |
| ₹.                             | खादी के वारे में भ्रान्तियाँ | •••          | •••         | १२-१६          |  |  |  |
| ٧.                             | खादी ग्रौर निर्वाह-योग्या मः | त्री         | •••         | १६-१८          |  |  |  |
| ų.                             | स्वदेशो श्रौर वरेलू उद्योग   | ***          | •••         | १८-२५          |  |  |  |
| ξ.                             | रचनात्मक कार्यक्रम श्रीर का  | न्ति •••     | •••         | २५-४४          |  |  |  |
| •                              | o                            | ٥            | •           |                |  |  |  |
| द्वितीय खण्ड : श्रहिंसा ४४-१३० |                              |              |             |                |  |  |  |
| છ.                             | दो क्रान्तियाँ               | •••          | •••         | ४६-५५          |  |  |  |
| ۵.                             | ग्रहिंस्क कान्ति             | •••          | <u>ų</u>    | ६-१०४          |  |  |  |
|                                | [समस्याः व्यक्ति ग्रौर       | समूह ; दोरंग | ो सदाचार    | नीति;          |  |  |  |
|                                | ऐतिहासिक उदाहरण । ऋहिं       | साकी ऋोर     | ः नियम ;    | कुटुम्ब ;      |  |  |  |
|                                | विवाह ; शिशु-संवद्ध न        | ; व्यापार ;  | शासन-संस्थ  | ा या           |  |  |  |
|                                | सरकार ; ग्रपराध-विधान ;      | दगड ; दीवान  | नी कानृत ;  | रास्ता :       |  |  |  |
|                                | पुरातन ग्रौर नृतन नियम ; नृ  | तन कौशल ;    | व्यावहारिक  | प्रयोग ;       |  |  |  |
|                                | नवीन योजना ; वोल्शेवी र      | स्ता ; इस    | से परिणाम ; | सरल            |  |  |  |
|                                | सँकरा मार्ग ।]               |              |             |                |  |  |  |
| £.                             | कांग्रेस ग्रीर वर्ग युद      | •••          | १०          | 308-8          |  |  |  |
| ₹0.                            | काँग्रेस ग्रीर समाजवाद       | 6            | १०          | ६-११६          |  |  |  |
|                                |                              |              |             |                |  |  |  |

•

| ११. गांध                                                                 | गीवाद क्या चाहता है ?        | •••                  | •••   | ११६-११६         |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------|-----------------|--|--|--|--|
| १२. युरो                                                                 | प का यह दूसरा त्राक्रमण      | •••                  | •••   | ११६-१२५         |  |  |  |  |
| १३. रच                                                                   | नात्मक क्रान्ति              | •••                  | •••   | १२५-१३०         |  |  |  |  |
|                                                                          | 0 0                          |                      | 0     |                 |  |  |  |  |
| तृतीय खण्ड : समन्वय ः १३१-१९≒                                            |                              |                      |       |                 |  |  |  |  |
| १४. श्रा                                                                 | ध्यात्मिकता श्रौर काँग्रेस   | •••                  | •••   | १३२-१३६         |  |  |  |  |
| १५. ग्रा                                                                 | ध्यात्मिकता श्रौर राजनीति    | •••                  | •••   | १३६-१४६         |  |  |  |  |
| १६. गांध                                                                 | वी-मार्ग                     | •••                  | •••   | १४६-१६६         |  |  |  |  |
| [ ग                                                                      | ांघीवाद नहीं, गाँधी दृष्टिय  | को <b>ण;</b> परिस्थि | ते के | प्रतिवात में;   |  |  |  |  |
| -<br>सत्याग्रह का त्राविष्कार; सम्पूर्ण कर्म के मूल में सत्य-ग्रहिंसा की |                              |                      |       |                 |  |  |  |  |
| स्थिति है; त्रासहयोग-तत्व; सत्याग्रह त्रज्ञे य नहीं है; इससे त्राच्छा    |                              |                      |       |                 |  |  |  |  |
| कार्य                                                                    | -क्रम दूसरा नहीं]            |                      |       |                 |  |  |  |  |
| १७. वेरि                                                                 | सेक शिच्चण श्रौर गांधी तत्वा | ग्रान                | •••   | १६६-१८४         |  |  |  |  |
| १८. गां                                                                  | धी-मत                        | •••                  | •••   | १८४-१८८         |  |  |  |  |
| १६. वर्त                                                                 | मान त्रराजकता स्रौर गांधी    | मार्ग                | •••   | १८८-१६८         |  |  |  |  |
| <u>[</u> वी                                                              | रों श्रौर निर्भयों का सत्याग | इ श्रौर श्रहिंसा     | ; सत् | याग्रह में दृढ़ |  |  |  |  |
| त्रीर त्रमर निष्ठा; ईश्वर त्रीर संसार का नैतिक शासन; गांधी जी            |                              |                      |       |                 |  |  |  |  |
| के कार्य की सफलता की दो शर्ते; शरणार्थियों का कर्त्तव्य]                 |                              |                      |       |                 |  |  |  |  |

"श्राचार्य क्रथलानी के विचार करने श्रोर लिखने के ढंग में कुछ ऐसी चीज है जो दूसरों पर उसे विशिष्टता प्रदान करती है श्रोर जो लोग उन्हें जानते हैं वे तुरन्त वता दे सकते हैं कि फलाँ चीज उनकी लिखी हुई है। वर्तमान संग्रह ने हमारे मन पर यही छाप छोड़ी है।"

—गाँधी जी ( पुस्तक के

गुजराती संस्करण की भूमिका से )

### दो शब्द

श्राचार्य कृत्रलानी की यह पुस्तक प्रकाशित करते हुए हमें विशेष प्रसन्नता की श्रानुभूति होती है। १६२० के श्रमहरोग के श्रारंभकाल में पहली वार में उनके सम्पर्क में श्राया। उनकी वाणी सुनी; उससे श्राधिक उन्हें निकट से देखा। उनकी श्रदम्य देश-भक्ति, उनका त्याग, उनकी वीर-भावना देखी। श्रीर यद्यपि उस समय विशेष गहराई से श्रध्ययन करने योग्य न था फिर भी उनकी गहरी चिन्ताशीलता की एक छाप मन पर पड़ी जो श्राज भी ज्यों की त्यों है!

उन दिनों मेरी जिज्ञासा श्रीर तार्किकता के कारण श्रपनी सहज बत्सलता-वश वह मुफ्ते 'फिलासफर' कहा करते थे। गांधी जी के प्रति जो मेरा फुकाव था, वह उनके सम्पर्क से दृढ़ होता गया। श्राज जो मैं गाँधी-प्रवर्तित जीवन-नार्ग का एक विद्यार्थी त्रौर त्रमुवायी वन पाया हूँ, उसका बीज उन्हीं के सत्संग से मेरे मन में बोया गया था।

फिर वीस वर्ष तक में अपने प्रान्त से दूर-दूर रहा और उनके सम्पर्क में आने का फिर वैसा अवसर नहीं भिला। किन्तु वह बीज वरावर विकास के कम में अंकुर और पौषे का रूप धारण करता गया। और यद्यपि में जीवन के कर्म-तेत्र में उनके निजी पथ-दर्शन से दूर होता गया पर उनका मानसिक प्रकाश मुक्ते वरावर मिलता रहा और उस प्रकाश में मैंने ज्यों-ज्यों वापू तथा उनके जीवन-सिद्धान्तों का अध्ययन किया त्यों-त्यों भारतीय समाज और संस्कृति के प्रति उनकी अनुपम देन के लिए हृदय अद्धानत होता गया।

इसिलए त्राज त्राचार्य की—िज नहें हम लोग प्रेम से 'दादा' कहते हैं—रचना हिन्दी पाठकों के सामने रखते हुए मुक्ते व्यक्तिगत रूप से तो प्रसन्नता होती ही है पर साधना-सदन के संचालक के रूप में भी मुक्ते कुछ कम प्रसन्नता नहीं है क्योंकि इससे हम त्रपने विशिष्ट कर्तव्य की पूर्ति में कुछ न कुछ त्रागे बढ़े हैं।

.

श्राचार्य कृपलानी भारतीय समाज-जीवन में गहरी चिन्तना श्रौर उसकी श्रोजस्वी एवं व्यंगमयी श्रिमव्यक्ति-शैली के प्रतिनिधि हैं। वंश-वैभव, निजी रोमांटिक श्राकर्षण, पार्टीवन्दी के विना केवल सेवा श्रौर सच्ची श्रात्मनिष्ठा के वल पर वह राष्ट्रपति के पद तक पहुँचे श्रौर उसी श्रात्म-निष्ठा श्रौर सचाई के लिए एक च्या में उन्होंने उसका त्याग भी कर दिया। वह स्वभावतः एक चिन्तक, एक विचारक हैं, यद्यपि उनके साथ ही उनमें कर्मठता भी है। कोई गहरा विचारक कभी मेंड़ वनकर नहीं जी सकता। इसलिए हर जगह वह एक विद्रोही प्रतिमा के रूप में रहते हैं,—वह प्रतिभा जो यश के प्रलोभनों श्रौर उच्चतम पदों के प्रलोभन का केवल उपहास कर सकती है!

इस जीवनमय चिन्ता-वृत्ति ने उनमें एक व्यंग-शैली का उद्भव किया है। उनकी शैली अपनी है; उनके लिखने और वोलने, सोचने-समफने:का ढंग अपना है। उसमें गहरी ईमानदारी है, इसलिए आज की बनी हुई जीवन-विधि में उनकी स्पष्टोक्तियाँ कभी-कभी हमें गहरा ठेस पहुँचाती हैं। हमारी जीर्ण परम्परा और चिन्तन-शैली को फकफोर कर उन पर एक नया प्रकाश डालना ही उनका लच्च होता है। पर वे चोट विचार-धाराओं पर करती हैं, व्यक्तियों पर नहीं। इसीलिए मंच पर एक विशेष विचार-धारा के टुकड़े-टुकड़े करने वाले और विरोधी को व्यंगों के प्रहार से आतंकित कर देने वाले कुपलानी जी निजी जीवन में अत्यन्त प्रेमल 'दादा' के रूप में मिलते हैं।

उनकी व्यंगमयी शैली के कारण उनकी रचनात्रों का त्रमुवाद करना कुछ सरल कार्य नहीं; फिर भी मैंने मूल का प्रमाद ग्रीर ग्रोज दोनों हिन्दी में लाने की पूरी चेष्टा की है। पर यह पुस्तक केवल ग्रंग्रे जी के 'गांधियन वे' का ग्रमुवाद नहीं है; उससे इसमें कई रचनाएँ ग्रधिक हैं। पाँच-छः लेख तो पहली वार हिंदी में ग्रा रहे हैं ग्रीर दो तीन ऐसे हैं जो ग्रंग्रे जी में भी नहीं ग्राये हैं। १६४७ तक के लेख इसमें ग्रा गये हैं इसलिए पुस्तक ग्रंगरेजी 'गांधियन वे' की ग्रपेक्त ग्राधिक ग्रज्ञतन (ग्रप-हु-डेट) हो गई है ग्रीर गांधी विचार-धारा पर इससे ग्रंगरेजी पुस्तक की ग्रपेक्ता कहीं ग्रधिक प्रकाश पड़ता है। जो लेख पुराने हो गये थे या जिनमें ऐसे शब्दों का प्रयोग हुग्रा था जो सामान्य पाटक में ग्राज कुछ उलक्तन पैदा करते उन्हें टिप्पणियाँ देकर बुद्धि-गम्य वनाने की चेष्टा की गई है।

ग्राज जब साम्प्रदायिक उत्ते जना में भारतीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ ग्राधिनिक उदार-कर्ता को देश ग्रीर हिन्दू जाति भूल रही है ग्रीर गहरे कृतज्ञ मानस से उसके चरणों में श्रदाख़िल ग्रापित करने की जगह तिरस्कार ग्रीर उपहास की वर्षा उस पर हो रही है, तव डिगी हुई '

## खादी और उद्योगीकरण

शिचित लोग, विशेपतः समाजवादी, चर्खा ऋौर खादी के विरुद्ध त्रपना सबसे प्रिय, श्रीर श्रपनी समक्त से जबर्दस्त, तक जो पेश करते हें यह है कि इनके कारण ऋाधुनिक प्रगति की घड़ी को सुइयाँ रुक जाती हैं, विल्क पीछे की श्रोर घूमने लगती हैं। पश्चिम के वैभव से प्रभावित होकर वे यह सोचने लगे हैं कि भारत की गरीबी की समस्या सिर्फ देश के उद्योगीरण से ही हल हो सकती है। स्पष्ट है कि इन मित्रों को ग्राधुनिक पारचात्य उद्योगीकरण के इतिहास का विवेचनात्मक ग्रध्ययन करने का **ऋवसर ही नहीं मिला है। ऋगर उन्होंने गहराई के साथ** ऋध्ययन किया होता तो वे इतने कट्टर न होते। चाहे पूर्व में हो या पश्चिम में, सभी जगह त्रौर उद्योगीकरण के हर कदम पर इन उद्योगपितयों के पीछे एक राष्ट्रीय ऋल्यजनसत्तात्मक यानीचंदप्रभावशाली लोगों के गुटकी सरकार का जबर्दस्त हाथ रहा है। इतना ही नहीं,ज्यादातर मुल्कों में तो इस तरह की श्रल्पजनसत्तात्मक सरकारों को वस्तुतः मालदार श्रौर उद्योग4तिलोग ही सीघे-सीघे चलाते थे, या फिर श्रप्रत्यच् रूप से उनके कठपुतलों के जरिये ये सरकारें चलाई जाती थीं। त्राज भी ऐसा ही है। त्राधुनिक सरकारों के खिलाफ समाजवादियों के हमले का खास मुद्दा यही रहता है कि वे प्रत्यत्त या अप्रत्यत्त रूप में वड़े-वड़े उद्योगपितयों-द्वारा अपनी पूँजी के हित-रच्या के लिए चलाई जाती हैं। इस प्रकार शक्ति एक छोटे से गुट के हाथ में केंद्रित कर देने के अलावा किसी खेतिहर देश के उद्योगीकरण का दूसरा कोई रास्ता इतिहास को मालूम नहीं । रूस के हाल के प्रयोग से भी यही वात सिद्ध होती है। वहाँ भी शक्तिमान अल्पदल या गुट ने

सारी शक्ति ग्रौर जमीन के सब साधनींपर कब्जा करके देश की उद्योग-प्रधान बना दिया है-इसमें कभी-कभी तो उसे देश की जनता की इच्छात्रों के विरुद्ध भी जाना पड़ा है। हाँ, पूँजीवादी देशों की तरह, जनता के एक बहुत छोटे हिस्से यानी पूँजीपितयों के हितों की रक्ता के लिए वहाँ उद्योगीकरण नहीं हुन्रा विलक्त सर्वहाराजनता केलिए हुन्रा। फिर भी जिन साधनों का उपयोग किया गया है वे वही हैं-सन्पूर्ण राजनीतिक ग्रीर ग्रार्थिक सत्ता एक सुगठित ग्रीर हट ग्रल्पसमृह के हाथ में है-एक ऐसे गुट के हाथ में, जिसकी नीति निश्चित है ग्रीर जो जानता है कि उसे क्या करना है। हिन्दुस्तान की सरकार का रूप भी त्राल्यजनसत्तात्मक है, यानी एक गुट का उसपर प्रभुत्व है पर चूँकि यह गुट विदेशी ई इसलिए वह इस देश के उद्योगपतियां ग्रीरपूँजीपतियां के लाभ के लिए नहीं बल्कि इँग्लैंड के पूँजीपतियों के हित के लिए काम करता है । अगर वर्तमान नौकरशाही की जगह किसी देशी गुट या अल्प समूह की सरकार स्थापित हो जाय तो उसके लिएभीइस दिशा में कुछ काम करना संभव होगा वशतें कि उसे विदेशों से आवश्यक पूँजी और ्डद्योग-धन्थों के विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त हो सके। ये दोनों सहूलियतें विदेशियोंकोबहुतकाफी रियायर्ते दिये विना नहींप्राप्तहो सकती श्रीर उस हालत में भारतकां सार्वभी मसत्ताको बहुत दिनां तक चृति उटानी पड़ेगी।

श्राधुनिक उद्योग-धन्यों की वृद्धि—उद्योगीकरण—का दूसरा श्रंग विदेशी वाजार हैं। इन विदेशी वाजारों का मतलव वे पिछड़े हुए मुल्क हैं जहाँ से कचा माल मिलता है श्रीर जो वनी-वनाई चीज के वाजारव ने हुए हैं। उन कारणों का सभी को पता है जिनसे इन पिछड़ी जातियों के श्रार्थिक शोषण का चेत्र अब संकुचित होता जा रहा है, श्रीर इसीलिए युरोप, श्रमेरिका श्रीर एशिया के कुछ हिस्सों में विकलित उद्योग-धन्धों के समने कठिनाइयाँ दिन दिन बढ़ती जाती हैं। इन्हीं कठिनाइयों के कारण पिछला

क्षत्रव स्थिति वदल गई है।—संपादक।

युरोपीय महायुद्ध (१६१४-१८) हुआ था और यदि समय पर साहितक उपायों से कामनहीं लिया गया तो, भिविष्य में उससे भी अधिक विस्तृत तथा विनाशकारो विश्व-युद्धों का फल हमें चखना पड़ेगा। ऐसे चन्द युद्धों के बाद हमारी पृथ्वी पर कोई देश न वचेगा—देश जो इतना 'सःय' हो कि भविष्य में उद्योगीकरण की इच्छा करे!

पर क्या उद्योगप्रधान देशों में भी जनस मूह की गरीवी की समस्या हल हो गई है ? एक वक्त था कि कुछ भाग्यवान देशों में यह मसला सुलक्तने के करीव आ गया था लेकिन पूर्व और पश्चिम केदूसरे देशों में भी जब उनकी नकल शुरू हुई तो सारी व्यवस्था गड़वड़ होगई। स्राज तो कोई उद्यो प्रधानपूँजीवादी देश ऐसा नहीं यूचा है जो वेकारी या वेरोजगारी से पीड़ित न हो स्त्रीर यह व्याघि जीर्ण स्त्रीर स्थायी वनती जातीहै। इस दुर्दशा की जिम्मेदारी पूँजीवादी शासन के अन्तर्गत धनकी विधमउत्पत्ति श्रीर वितरण पर डाली जाती है श्रीर श्राशाकी जाती है कि संयोजित एवं सुगठित राष्ट्रीय ऋर्थ व्यवस्था से इस दोष का निराकरणहो जायगा। यह बात रूस, संयुक्तराज्य अमेरिका इत्यादि चंदवड़े देशों में, जोवहुत कुछ कच्चे माल के विषय में आतमिनभर हों और जहाँ, देश में ही, पक्के माल की खपत के लिए बड़े-बड़े बाजार हों, संभव हो सकती है। पर जहाँ तक इँगलैंड तथा युरोप के छोटे देशों श्रीर जापान श्रादिका सम्बन्ध है, यदि श्रीपनिवेशिक या शासित वाजार उनके हाथ से निकल जायँ तो संयोजित राष्ट्रोय अर्थ व्यवस्था से कुछ परिगाम न निकलेगा । अगर वे कुछ भोड़ा कर भी सके तो न केवल एक वर्ग के लिए विल्क उस देश के सभी वर्गों के लिए अपने वर्तमान जीवन-मान में काफी कमी करनी पड़ेगी। जो हो, अनुकूल परिस्थिति में, स्वतन्त्र भारत के लिए एक संयोजित अर्थ व्यवस्था सम्भव हो सकती है। हाँ, इसके लिए दोहरी क्रान्ति की त्रावश्यकता होगी—एक वह जो हमें राष्ट्रीय स्वाधीनता प्रदान करे, दूसरी जोएकसुगठित ऋर्थ-ज्यवस्था हमारे सामने उपस्थित करे-फिर चाहे वह फासिस्त ढंग की हो, या बोल्शेवी तरीके की । जबतक ये

कान्तियाँ नहीं होतीं तनतक वाञ्छनीय हो तो भी देश के उद्योगीकरण की वार्ते करना फिज्ल है।

हाल में कुछ प्रान्तीय कौंसलों में किसी न किसी चीज के लिए संयोजित अर्थ-व्यवस्था पर कुछ वातें हुई हैं। पर इनमें वक्ताओं का वार अज्ञान सूचित होता है। इनकी केवल यही सीच कर भूला जा सकता है कि इस प्रकार की धारणाएँ धाराशास्त्रियों—कौंसिलवालों के दिमाग में पैरा होती हैं, जो संसार भर में कोई चतुर समुदाय नहीं सममा जाता; फिर भारत में उनके अज्ञान का क्या ठिकाना, क्योंकि यहां वे ऐसी कौंसिलों से सम्बन्धित हैं जिनमें वास्तिविकता और गंभीरता का विल्कुल अभाव है। सिर्फ उत्पत्तिके लिए कोई अर्थयोजना नहीं बनाई जा सकती, न एक-दो धन्धों में सुगठित अर्थयोजना काम में लाई जा सकती है। इस प्रकार की संयोजित अर्थव्यवस्था के लिए कम से कम एक सम्पूर्ण देश की इकाई आवश्यक है। इसमें उत्पादन एवं वितरण दोनों की व्यवस्था समान रूप से और साथ-साथ होनी चाहिए। विना इनके वैज्ञानिक अर्थ में कोई सुगठित अर्थयोजना नहीं यन सकती।

भारतीय उद्योग-धंधों की इधर की प्रगति का इतिहास देखने से मालूम होता है कि आज भारत की जो स्थित है उसमें उसके उद्योगी-करण की क्या संभावनाएँ अथवा मर्यादाएँ हैं। स्वदेशी आन्दोलन से कपड़े के उद्यांग को जो महान् संरच्चण प्राप्त है उसके वावजूद वह सदा सहायता और संरच्चण के लिए सरकार के दरवाजे पर मँडराया करता है। सरकार इसी आश्वासन पर उसकी सहायता करती है कि वह शिष्टाचार का पालन करेगा यानी सरकारी योजनाओं का समर्थन करेगा। सरकार को योजनाएँ, पहले अपने मालिको—लंकाशायर की सहायता करने और उसके बाद साम्राज्य-नीति-वश जापान को नाराज न करने के उद्देश्य से बनाई जाती है। इन दो दिशाओं में सरकार जो भी करे भारतीय वस्त्र-उद्योग के मालिकों को उसका समर्थन करना पड़ेगा। ओटावा पैक्ट तथा लंकाशायर और जापान के साथ हुए समकौते इसके प्रमाण हैं।

६

वस्त्र-उद्योग को सरकारी संरच्या से जितना लाम हुन्ना, इन समझौतों के कारण उससे कहीं अधिक चृति उठानी पड़ी । पहले की भांतिही आज भी वह सर्वनाश के दरवाजे खड़ा है। यह सन्देहात्सद संरत्त्रण भी कांग्रे स के खिलाफ सरकार का साथ देने की कीमत पर खरीदा गया-उस कां भे स के खिलाफ जो दूर दृष्टि से देशी मिलों की सर्वोत्तम हित् सिद होती, यदि मिलवालों को इतना समझने का दिमाग होता। अन्य भारतीय उद्योगों का इतिहास भी इसी प्रकार की दुःखदायी कहानी से भरा है । युद्धकाल में वरकारी संरक्षण से चन्द उद्योग-धन्धे बढ़े पर युद्ध समात होते ही यह संरच्चा भी समात हो गया । उन्हें ब्रिटिश वाजार में इस्तचेव करनेवाला समका गया । यह एक वदनाम वात है कि भारत सरकार की सम्पूर्ण व्यापारिक, श्रीद्योगिक श्रीर श्रार्थिक नीति मुख्यतः इँग्लैंड के महान् व्यवसायपितयों-द्वारा संचालित है। श्रीर यह विल्कुल स्वाभाविक है। ग्रंगेज हिन्दुस्तान में कुछ परोपकार करने तो श्राये नहीं । यह उम्मीद करना कि ब्रिटिश धन्धों को हानि पहुँचाकर भारतीय उद्योग की मदद करेंगे या उसके लिए अपनी साम्राज्य-नीति को चृति पहुँचायेंगे महज ऋपने को धोका देता है।

पिछले चालीस वर्षों में भारत में उद्योग-धन्धों की जो कुछ प्रगति हुई है उसे चाहे सरकार से मदद मिली हो या न मिली हो, जनता कि सहायता ग्रौर समर्थन उसे बरावर मिला है। ग्राइए, हम परिणाम पर जरा और कर लें।

खेती पर निर्भर करने वाली जनता का श्रीसत यों है -आवादी का सैकड़ा में 322 ६१ में 1038 ६६ " " , में ११३१ ७१ 72 33 में ت.۶٠ १६२१ 53 " १६२१ की संख्याएँ ग्रावादा की रिपोर्ट में स्वष्ट नहीं दी हुई हैं पर उसमें दिये आँकड़ों के जिरये उसका अन्दाजा कर लेना कुछ मुश्किल नहीं है। वे लगभग ७३ सैकड़ा होती हैं।

ये याँकड़े याँख खोलनेवाले हैं। इन से पता चलता है जमीनपर वरावर वोक्तवढ़ता जारहा है। इनसे तो यही सिद्ध होता है कि वर्तमान शासन में उद्योगीकरण के लिए भारत को कयामत के दिन तक टहरना पड़ेगा।

इसके अलावा उद्योगीकरण के समर्थकों के लिए क्या यह अधिक उचित न होगा कि वे और उद्योगीकरण की वार्ते करने की जगह वर्तमान दहते हुए उद्योगों की रक्षा करें १ आज तो जैसी स्थित है, विना राष्ट्रीय सरकार वने उद्योगीकरण के चेत्र में कोई विशेष कार्य नहीं किया जा सकता। तब यह सवाल सहज ही उठता है कि क्या हमें अपने करोड़ों भूखे-नंगे देशचासियों की मदद के लिए राष्ट्रीय सरकार के आने की चुप वैठकर प्रतीज्ञा करनी चाहिए १ यदि हम जनता की गरीबी दूर करने के पूर्व उद्योगीकरण चाहें तो फिर हमें पसन्द है। या न हो, हमें तब तक प्रतीज्ञा करनी पड़ेगी।

फिर भी वीच के समय में इस पीसने वाली गरीवी की सुसीवतों श्रीर भयंकरताश्रों को दूर करने के लिए कुछ न करना बेददीं की वात होगी। प्रभावशाली तरीके परस्वराज का काम वे ही कर सकते हैं जोजनता की गरीवी कोर्तावता केसाथ श्रानुभव करते हैं। यदि वेस्वराज के लिए काम करते हुए भी श्रापने देश-भाइयों की स्थिति सुधारने के कुछ न कुछ उपाय न करें — फिर चाहे वे कितनी ही थोड़ी सीमा तक सहायक हीं — जो वे श्रापने धर्म से गिरते हैं। नहीं, यह काम ही स्वराजका काम है। वर्तमान स्थिति में कप्ट-निवारण कायह काम चर्का श्रीर खादी सबसे श्र च्छेतरी के पर कर सक्ती है। इससे हमें जनता के सम्पर्क में श्राने श्रीर उसके प्रभावित करने का मीका भी मिलता है श्रीर जनता की श्र सर्ली मदद या कम से कम निष्कय समर्थन के विना कोई राष्ट्रीय क्रान्ति संभव नहीं।

इस बहस में मैंने गांधी जी के व्यक्तित्व ग्रींग विचारों को बिल्कुल ग्रालग रखा है। ऐसा मैंने इसलिए किया है कि चर्खा के विरोधी सुख्य वात के विषय में भ्रम पैदा करने के उद्देश्य से गांधी जी के यंत्र, पाश्चात्य सम्यता, संयम और धर्म-सम्बन्धी विचारों की बीच में घसीट लाते हैं। ऐसा न हो इसलिए मैंने इस वहस से उनके विचारों और व्यक्तित्व को अलग ही रखा है। मैं चाहता हूँ कि वहन विल्कुल ऐतिहासिक, आर्थिक और वैज्ञानिक रहे।

—गांधी जयन्ती १६३४ ]

<del>--</del>:0:---

#### : २ :

## समाजवाद श्रोर खादी

श्राज कल समाजवाद की धूम है। देश में सव जगह समाजवादी संय श्रीर समाएँ बन रहीं हैं। ऐसा सिर्फ हिन्दुस्तान में ही नहीं, सारी दुनिया में हो रहा है। समाजवाद युग की धारणा सा जान पड़ता है। इसने दुनिया के बहुत-से श्रेष्ठ विचारकों को श्रपनी श्रोर श्राकित किया है। फासिस्टवाद श्रीर नात्सीवाद ने भी, जो इसके विरोधी हैं, समाजवादी चोला ग्रहण किया है श्रीर इसकी शब्दावली श्रीर फिकरे इस्तेमाल करते हैं। इसलिए प्रत्येक नवोन सामूहिक सुवार या सामूहिक श्रान्दोलन को श्रपने श्रस्तित्व की उपयोगिता समाजवाद के उद्देश्यों के श्रिथे में प्रमाणित करनी होगी। श्राइए देखें कि खादी श्रपनी उपयोगिता इस में सिद्ध कर सकती है या नहीं।

समस्याकेवैशानिक श्रोरव्यवस्थित विवेचन के लिए इस वात कीस्पष्ट धारणा होनी श्रावश्यक है कि समाजवाद क्या चाहता है ? यदि हम इस सोचें तो हमें तुरंत मान लेना पड़ेगा कि अर्ध-शिच्तित तथा विवेचनास्त्य आदिमियों के दिमाग में समा जवाद का धर्म, यौन-प्रदाचार, कुटुम्ब,
राज्य के प्रकार, उद्योगीकरण तथा अन्य बहुत-सी चीजों के साथ जो
सम्बन्ध गढ़ लिया गया है वह समाजवाद का सारमूत सिद्धान्त या तत्व
नहीं है। समाजवाद का तत्व उसके 'फालत् मूल्य' (surplus value)
के सिद्धान्त में (फिर चाहे वह गलत हो या सही) निहित है। इसी
'फालत् मूल्य' के जिरेये जन समूहों का शोषण जारी रहता है। यहा
'फालत् मूल्य' मुनाफा, किराया और सद की शक्त में प्रकट होता है।
जिस उद्योग वा व्यवसाय में 'फालत् मूल्य' नहीं बचता यानी जियमें
मुनाफे, किराये या व्याज के लिए गुंजाइश नहीं है, उसे समाजवादी
उद्योग समम्तना चाहिए। वैज्ञानिक तात्पर्य के लिए यह आवश्यक नहीं
कि ऐसे व्यापार-धन्धों के प्रवर्त्तक ईश्वर में विश्वास रखते हैं या मौतिकवादी हैं; इससे मतलव नहीं कि वे एक प्रकार के यौन-नियमों में
विश्वास रखते हैं या दूसरे प्रकार के वे उद्योगीकरण में आस्था रखते
है या नहीं; उनमें समाजवाद का मूल तत्व विद्यमान है।

स्रव देखिये; खादी के उद्योग में 'फालतू मूल्य' के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, उसमें किराये, व्याज या मुनाफे के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जो कुछ मुनाफा होता है सब उसी चेत्र की सेवा का भार उटाने में खर्च होता है; वास्तविक वा काल्पनिक सेवा करनेवाले किसी दूसरे वर्ग को कुछ नहीं बँटता। इस चेत्र में काम करनेवालों के वेतन में भी बहुत-कुछ समानता है। चंद त्यांकड़ों से यह बात स्पष्ट हो जायगी। एक जुलाहे को द्यौसत स्राय १३ से १५ ६०, धोवी की १२ से १५ ६०, धेरर की २५ से ३० ६० स्रोहक है। उ

<sup>#</sup>ये सब आँकड़े युद्ध के पूर्व (१६३४) के हैं। इधर स्थित बहुत बदब गई है। श्राज के श्रंक दूसरे होंगे फिर भी उनमें समानता का वही श्रनुपात कायम है। → संपादक।

कतवैये की ग्रामदनी जरूर कम है पर कताई तिर्फ एक ग्रांशिक (पार्ट टाइम), फुर्सत का, घंघा है। इस कार्य के व्यवस्थापकों ग्रीर संगठन-कर्ताग्रों को, जिनमें कुछ ऊँची शिचा पाये हुए व्यक्ति भी हैं, ग्रीसतन २० रुपये मासिक मिलता है। (ये ग्रंक गांधी ग्राश्रम, युक्त-प्रान्त के हैं।)

'फालत् मूल्य' के सिद्धान्त के ही फल-स्वरूप समाजवाद ने उत्पा-दन के साधनों के समाजीकरण (समाज या राष्ट्र के स्वामित्व) पर जोर दिया है। जहाँ तक खादी का सम्बन्ध है, उत्पादन के साधन चर्खा ग्रीर करवा हैं। इनका समाजीकरण करने की ग्रावश्यकता नहीं क्योंकि इनकी तैयारी में इतना कम खर्च करना पड़ता है कि ग्रीसत ग्रामवासी उन्हें ले सकता है। जहाँ ग्रामवासी उसका उपयोग करने की इच्छा रखते हुए भी इन प्राचीन ग्रीर सरल मशीनों को खरीदने में ग्रासमर्थ होता है तहाँ चर्खा संघ, जो एक सार्वजनिक संस्था है, उनकी मदद करता है। इसलिए वास्तव में तो इन ग्राविकसित साधनों का समाजीकरण हुग्रा-सा ही समक्तना चाहिए।

उत्पादन का दूसरा शक्तिमान साधन पूँजी है। इसका समाजीकरण हो चुका है क्यांकि वह अब चर्का संघ के हाथ में है। चर्का संघ एक सार्वजिनिक सम्पत्ति है, जो किराया, ज्याज या मुनाफा के रूप में कुछ नहीं कमाता। जो उत्पादनकर्ता व्यक्तिगत रूप में इस च्रेत्र में ।म कर रहे हैं उन्हें भी चर्का संघ—-द्वारा निश्चित मान—स्टैएडर्ड —का पालन करना पड़ता है। उन्हें चर्का-संघ से प्रमाणपत्र लेना पड़ता है। उनके हिसाव-किताब और मूल्य पर निगरानी और रोक रहती है। इन बातों के अलावा उन्हें स्वयं चर्कासंब की स्पर्धा करनी पड़ती है। इन वातों के अलावा उन्हें स्वयं चर्कासंब की स्पर्धा करनी पड़ती है। इनिससे अच्छे रूप में उनकी मजदूरी(परिश्रम का बदला) निकल आवे। वस्तुतः समस्त खादी उद्योग एक समाजवादी प्रयोग, एक समाजवादी उद्योग है। मुक्ते इसमें

स्थापना हो जाय तो राष्ट्रीय सरकार खादी की सर्वहारा जनता के लाभ के लिए राष्ट्रीय उद्योग के रूप में चलायेगी।

समाजवाद का तर्क पदार्थ वादीतच्यों पर श्राभित है। श्राज पश्चिम से समाजवादी तथावे। लशे वी साहित्य का प्रतिदिन बढ़ता जानेवाला जो प्रवाह हमारे देश में श्रा रहा है श्रीर जिसे हम श्रत्यन्त उत्सुकता के साथ प्रहण कर गले के नीचे उतारते जा रहे हैं उसे इसकी जगह पर स्थापित करने की भारतीय समाजवादी चाहे जितनी चेष्टा करें पर इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि समाजवादी सिद्धान्त हट 'पदार्थ-वादी—प्रत्यच्च—तथ्यों' पर श्राभित होने का दावा करते हैं। वे यथार्थ-वादी हैं। सम्पूर्ण वैशानिक समाजवाद का यह दावा है। श्रन्य सव श्रान्दोलनों से श्रिधक खादी का श्रान्दोलन किसी पूर्वकित्यत धारणा पर श्राभित नहीं हैं न वह प्राचीन वा श्राधितक, धार्मिक वा वैशानिक कहरता पर ही श्राभित हैं। वह समस्त भारत के सात लाख गाँवों में भाम तथा व्यक्त पदार्थवादी तथ्यों के श्रध्ययन पर श्राभित हैं।

समाजवाद दूमरी वातों के साथ उलट-फेर या क्रान्ति ('रेबोल्यूशन' क्र) में वश्वास रखता है। जो लोग चर्खा चलाते हैं वे देख सकते हैं कि वह निरन्तर उजट-फेर (रेबोल्यूशन) कर रहा है पर इसके झलावा वह दूसरी ज्यादा तात्विक क्रान्ति भी करता है। झसंस्कृत दिमाग वाले लोग भ्रमवश क्रान्ति को ऐसे जन विद्रोह या सामूहिक उलट-फेर का समानार्थ वाची समसते हैं जिसके साथ थोड़ी-बहुत हिंसा मिली हापरन्तु क्रान्ति का सार मृल्यों के पुनमू ल्याङ्कन में है। इस हिंट से झाधुनिक भारत के झीर किनी झान्दोलन ने प्रचलित मूल्यों के परिवर्तन या पुन-मूल्याङ्कन में कारी से झिवक प्रभाव नहीं डाला है। यह प्रभाव केवल पोशाक वा वस्त्र-विन्यात में नहीं बल्कि झन्य सेवों में भी व्यक्त हुआ

छ'रेबोल्यृशन' शब्द के हो अर्थ हैं: (चर्खा का) फेरा यानीं. भुमाव श्रीर क्रान्ति—सम्दादक।

है। इसने सम्मानित—भद्र—लोगों को अमद्र, अभद्र को भद्र बना दिया है, सुन्दर को असुन्दर और असुन्दर को सुन्दर कर दिया है। खादी के आगमन से शिष्टता, कला, आवश्यकता और स्वच्छता सम्बन्धी सव धारणाएँ बदल गई हैं। चर्खा ने केवल समूहों की, जनता की, अर्थ नीति को ही प्रभावित नहीं किया है बल्कि वर्गों की अर्थनीति पर भी असर डाला है। खादो का ताल्पर्य एक विशिष्ट मनोवृत्ति, एक विशिष्ट तत्वज्ञान हो गया है। हम उस तत्वज्ञान से सहमत हो या असहमत, यह एक जुदा सवाल है पर यह पुरातन मूल्यों का अतिक्रमण कर नूतन मूल्यों की स्थापना करता और एक अद्भुत क्रांति पैदा कर रहा है जिस के महत्व की उपेन्ना केवल दुचा देष-भाव ही कर सकता है। एक समाजवादी, वैज्ञानिक या यथार्थवादी मनोवृत्ति के लिए इस प्रकार उस के महत्व को कम करना या उसकी उपेन्ना करना कुछ शोभा नहीं देता। —गांधी जयन्ती, १६३४]

### : 3:

## खादी के बारे में भ्रान्तियाँ

जव प्रामवासी के सामने चर्ला रखा जाता है तो उसके खिलाफ वह कोई तर्क उपस्थित नहीं करता; इसलिए नहीं कि वहत के करने में असमर्थ है बल्कि इसलिए कि प्रेरणा-वशवह अनुभवकरता है कि चर्ले से उसकी उत्पादन शक्ति बढ़ जायगी और उस सीमा तक वह उसके लिए आमदनी का एक साधन होगा। उसकी कठिनाई यह नहीं है कि अपने घर में या प्रत्येक ग्रामीण घर में, चरखे को स्थान देने की वांछनीयता और ज्ययोगिता वह समकता नहीं बल्कि यह है कि उसे उसका कोई अभ्यास नहीं है। श्राजकल वह चलाया नहीं जाता ! उसकी सारी जिन्दगी रीति-रिवाजों से नियन्त्रित है। तब रिवाज को छोड़कर एक नया काम करना ! यह कैसे हो सकता है !

शिन्ति लोगों के साथ यह बात नहीं है। यदि एक श्रार्थिक निर्देश के रूप में, खादी की उपयोगिता के विषय में उन्हें प्रतिति करा दी जाय तो उन्हें फिर कोई एतराज नहीं हो सकता। ऐसा वे अनुभव करते हैं, यद्यपि उनकी जिन्दगी पर भी रीति-रिवाजों का शासन है, श्रामीणों की श्रपेन्ता थोड़ी कम मात्रा में सही। वेचाग देहाती तो श्रपने रिवाज श्रीर संकुचितस्वार्थ भावनाका कोई तात्विक श्रीचित्य वा कारण नहीं बता सकता, पर शहराती, श्रपने ज्ञान-भंडार की सहायता से किंचित् प्रमाव के साथ वैशा कर लेता है। श्रादर्शवादी वा वैज्ञानिक समर्थन के बिना वह कोई काम ही नहीं करता। प्रायः ऐसा होता है कि वह जो विद्वत्तापूर्ण व्याख्याएँ उपस्थित करता है उनकी जब वारीक छान-बीनकी जाती है तव उसके श्रधपच श्रीर ठीक तरह से न समक्षेत्र हुए ज्ञान का पता चलता है—ऐसे ज्ञान का जिसे विद्वत्तापूर्ण श्रज्ञानकहा जासकता है। यहाँ हम शिन्तिजनों द्वारा करेंगे।

पहली ग्रापित यह है कि खादी कीई ग्रार्थिक संगति नहीं है। यहाँ ग्राच्येप करनेवाले ग्रार्थनीति को निजी या पारिवारिक वचत के ग्रार्थ में लेकर भ्रान्ति उत्पन्न करते हैं। वेएक हीशब्द को भिन्न ग्रार्थ में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें सन्देह नहीं कि उनके तर्क में जो भ्रान्ति है उसे वेनहीं देख पाते। जब वे ऐसाकहते हैं तो उनका ग्राभिप्राययह होता है किएक गज खादी उसीह ग के एक गज विदेशी या हिन्दुस्तानी मिल के कपड़े से महँगी है। परन्तु इस कथन से ग्रार्थ विज्ञान का कोई सम्बन्ध नहीं है। इस बात के सत्य होने पर भी ग्रार्थ-विज्ञान इसे राष्ट्र की श्रेष्ठ ग्रार्थनीति के रूप में ग्रहण कर सकता है। तथ्यकी बात यह है कि ग्रार्थशास्त्रराष्ट्री की दीलत का विज्ञान है। एक जमाना था कि इसे राजकीय ग्रार्थनीति ('पोलीटिकल एकोनोमी') नाम से पुकारा जाता था। ग्रार्थशास्त्र के प्रसिद्ध लेखक एडम स्मिथ ने ऋर्थशास्त्र पर लिखी ऋपनी पुस्तक का नाम 'राष्ट्रों की दौलत' ( The Wealth of Nations ) रखा । कतिपय पुराने ऋर्थशास्त्रियों का विचार था कि शीव ही ऋर्थविज्ञान का सार्वभौमिक रूप सामने स्राने वाला है, जिसमें भिन्न इकाइयों के रूपमें राष्ट्रों के धन का कोई प्रश्न ही न रह जायगा विल्कसम्पूर्ण विश्व के धन का संवाल रह जायगा; ग्रौर ग्रार्थिक कार्यों के त्रेत्र में उत्पादन, खपत, विवरण श्रौर धन के परिवतन में सम्पूर्ण मानवता एक घर की एक इकाई की भाँति कार्य करेगी श्रीर विभिन्न राष्ट्र उसके उसी प्रकार श्रंग होंगे जैसे त्राज विभिन्न प्रदेश एक राष्ट्र के त्रंग हैं: राष्ट्रीय प्रतिवन्ध, चुंगी की विभाजक दीवारें, सस्ते माल से किसी देश के वाजार को भर देना इत्यादि वातें न रहेंगी श्रीर धन का प्रवाह एक देश से दूसरे देश में विना किसी वाधा-वंध के वहेगा। यह सुन्दर स्वप्न सिद्ध नहीं हुन्ना। श्राज तो वह पहले से कहीं दूर पड़ गया है। श्रव अर्थ-निज्ञान केवल वर्तमान में पाये जाने वाले भौतिक तथ्यों से सम्बन्ध रखता है, भविष्य में किसी वास्तविक व कल्पना के स्वर्ग-संसार में उनका नया रूप होगा या हो सकता है, इससे उसे मतलव नहीं।

श्राज भारतीय राष्ट्र जिस स्थित में है, उसकी दृष्टि से श्राइए, हम खादी की परीक्षा करें । क्या खादी के उत्पादन से राष्ट्र के धन में वृद्धि होती है ? निःसन्देह, वह कुछ धनतो पैदा करती ही है । क्या ऐसा वह उस समय श्रीर शक्ति के द्वारा करती है जिससे धन की श्राधिक वड़ी इकाइयाँ—मतलव ज्यादा धन—पैदा की जा सकती हैं? खादी का सम्पूर्ण तर्क किसानों के फुर्सत के वक्त के उपयोग के श्रकाट्य तथ्य पर निर्मर है, जिसका कमसे कम श्रन्दाजसाल में तीनमहीने का है । श्राधिक भाषा में वाध्य छुट्टी का नाम ही वेकारी है । इसलिए जब खादी का उत्पादन किया जाता है तब उसका यहीं श्रर्थ होता है कि श्रातिरक्त राष्ट्रीय धन पैदा करने में इस छुट्टी या फुर्सत का सदुपयोग किया जा रहा है । चाहे कितनी ही छोटी मात्रा में हो, यह राष्ट्रीय वेकारी को कम करती है ।

किसी राष्ट्र के जीवन से वेकारी का निराकरण करना ऋर्थशास्त्र की एक समीचीन स्थापना है।

इससे उत्पादन में वृद्धि होती हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है कि जवत अयादी की प्रतिहकाई पर उत्पादन की श्रीसत न बढ़े तयतक भारत में लोगों की जीवन विधि कँची न हो सकेगी। खादी इस उत्पादन में वृद्धि करती है। श्रीर ऐसा वह धनोत्पादन के दूसरेश्रेष्ट माधनों को हानि पहुँचाकर नहीं करती। इस ने भारतीय मिलों को बन्द नहीं किया है; वह इस का उद्देश्य नहीं है। श्राजंको वचत के श्राधार पर भी हिसाब लगायें तो राष्ट्र की कपड़े की श्रावश्यकता पूरी करने के लिए श्रभी श्रागामी श्रनेक वर्षों तक वर्षमान, सब मिलों बिलक बहुतेरी श्रीर मिलों, तथा श्राज बनने वाली सब खादी, बालक उससे कहीं ज्यादा खादी की जरूरत होगी।

खादी से राष्ट्र की क्रयशक्ति भी बढ़ती है। राष्ट्रीय धन का अन्दाज लगाने में क्रयशक्ति एक स्त्रीकृत माप है। जब ग्रामवामी चर्ला चलाता है तब वह कपड़े पर उसंछ कहीं कम खर्च करता है जितना चर्ला न चलाने की अवस्था में करता है। इसका मतलब यह हुआ कि उसके पास फालतू कुछ धन बच जाता है जिसका वह अपनी जोवन-विधि को ज्यादा अच्छी बनने में सदुपयोग कर सकता है। धनी जब खादी खरीदता है तब उसे ज्यादा खर्च करना पड़ता है परउनके जीवन-मान को तो कँचा उठाने की आवश्यकता है नहीं। वैसे सची बात तो यह है कि धनियों ने भी, खादी अपना कर, कुछ न कुछ बचाया हो है। इस स्थान पर इस बहस में जाने की आवश्यकता नहीं कि यह बचत कैसे हुई।

जिस सीमा तक खादी विदेशी वस्त्र को हटाती है उस सीमा तक वह देश का धन बाहर जाने से रोक्ती है। इसका भी यही तात्वर्य है कि राष्ट्रीय धन का महत्तर भाएडार हमें प्राप्त है जिससे व्यक्ति लाभ उठा सकते हैं ग्रीर भावी उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। इसलिए जय खादी खारीदार की जेव से कुछ लेती हुई प्रतीत होती है तब भी वह उसके बैभव में वृद्धि ही करती है। एक तरफ से वह जो खोता है, दूसरे रूप में उससे कहीं ज्यादा प्राप्त कर लेता है।

इसिलिए, (१) वेकारी घटाने, (२) राष्ट्रीय उत्पादन वढ़ाने,
(३ १ गरीवों की क्रयशक्ति, ग्रौर (४) राष्ट्र के सामूहिक घन की दृष्टि
से, ग्रर्थशास्त्र में, चर्खा ग्रौर खादी की समीचीन स्थापना है।

—गांधी जयन्ती, १६३४ ]

#### : S :

# खादी और निर्वाहयोग्य मजूरी

यह भी त्राचेप किया जाता है कि ख़ादी मजूर को जीवन निर्वाह योग्य मजूरी नहीं प्रदान करती। पर नितिष्टं योग्य श्रार्थिक मजूरी 'लिविंग एकोनोमिक वेज' है क्या चीज ! इसकी' कोई निश्चित धारणा नहीं है। त्रमल बात तो यह है कि एक ऐसे देशमें, जहाँ विस्तृत जीर्ण वेकारी है, ग्राम तौर से मजूरी करने वाली जनता के लिए निर्वाह े योग्य त्रार्थिक मजूरी मि । ही नहीं सकती । वहाँ तो प्रथागत मजूरी ही ़ेल सकती है जो लम्बी अवधियों केबाद बदलती है। कुछ सुदृढ़ और सुगठित व्यापारों एवं उद्योग-धन्धों में यह प्रथागत मजूरी निर्वाह योग्य मजूरी की धीमा तकपहुँच चकती हैपरन्तु शायद रूस को छोड़कर अन्य किसी ऋाधुनिक देश में ऋा बसामान्य रूप से मजुर के लिए जीवन-निर्वाह योग्य मजूरी का ऋस्तित्व नहीं है। रूस में जो मजूरी मिलती हैं उसे भी दूसरे देशों में 'त्रार्थिक' नहीं समका जायगा। रूस केवल एक **त्रादर्श** के अनुस्रम् में लगा होने के कारण उसे त्राज वर्दाश्त करता है। कुछ व्यवसायों तथा उद्योगों में जो कथित निर्वाह योग्य मज्री मिलती है, वस्तुतः वेकारों के विनाश रर ऋाश्रित होतो हैं।

परन्तु त्राचिपकर्ता पृछ सकता है कि न्यादी जिन जिन मजुरों से काम लेती है क्या उन्हें प्रचलित मज़्री भी दे पाती है ? यहाँ कुछ श्राँकड़े दिये जाते हं । बुनकर--जुलाहा-- १३ से १५ रुपये मासिक तक पाता है; धोबी की १२ से १५ तक पड़ते हैं, बढ़ई २५ से ३० तक कमाता है ग्रीर छुनाई करने वाले को भी २५ से ३० तक मासिक पड़ते हैं ( ये याँकड़े गांधी याश्रम, मेरठ के अनुसार हैं) अ जो लोग जानकारी रखते हैं वे स्वीकार करें में कि ऊपर बताये गये कुराल मजूरों का यही प्रचलित वेतन कम है। कताई एक ग्रांशिक श्रीर फुर्सत का धन्धा है। तब भी यदि एक कतवैया श्राट दएटे काम करें तो वह ६ से ८ पैसे प्रतिदिन कमा सकता है। वस्तुत ज्यादातर प्रान्तों में गाँवों में श्रक्षशल मज्रों की प्रचलित मज्री दो श्राना दैनिक है। कुछ प्रान्तों में श्रिषिक मजुरी भी दी जाती है पर सर्वत्र श्रम की शर्ते कठोर हे और उसकी आवश्यकता स्थायी कप से नहीं बल्कि कुछ विशिष्ठ अवधियों — कुछ ऋतुआं — में ही पड़ती है। गुजरात के कुछ भागों, सिन्ध श्रीर पंजाब को छोड़कर शेप देश में दो श्राना प्रति दिन की स्थायी आय शामीण मज़र को सन्तोप देगी । इसलिए मज़्री के विषय में जो श्रापत्ति की जाती है वह शामीण भारत विषयक तथ्यों की जानकरी से दूर हो जायगी।

पर शहर के लिए क्या कहते हो ? चाहे नगर हो या गाँव, किसी ने कभी यह सलाह नहीं दी कि जो लोग अच्छी आमदनी के काम में लगे हैं वे अपना काम छोड़कर चर्खा ग्रहण कर लें। चर्खा का सम्पूर्ण अप शास्त्र इस तथ्य पर आश्रित है कि यह खेतिहर के लिए सब से उपयुक्त सहायक धन्धा है। कोई अधिक आमंदनी वाले धन्धों को छोड़कर चर्खा अपनाने को नहीं कहता। गाँव में चर्खा एक सहायक धन्धा होने के अलावा अकुशल मज्द को लगभग प्रचलित मजूरी भी

अये ग्राॅंकड़े १६३४ के, युद्ध के वहुत पहले के, हैं।—संपादक।

प्रदान करता है तो इससे उसका श्रेय श्रीर बढ़ता ही है।

नोट—इसके लिखे जाने के बाद गाँधीजी ने अपनी नई योजना चलाई है जिसके अनुसार चर्खे पर आठ घंटे काम करने वाले कतवैये को तीन आने मिलते हैं। पर कौन कह सकताहै कि यह जीवन निर्वाह योग्य आर्थिक मजूरी है ? इसके बारे में तो इतना ही कहा जा सकता है कि इससे व्यक्ति को अल्पतम मात्रा में भोजन-वस्त्र मिल जाता है। यदि आर्थिक निर्वाह योग्य मजूरी का यही अमि-प्राय है तो १६३५ में नई योजना जारी करने के वाद से उसका प्रारंभ हो गया है।

—गांधी जयन्ती, १६३४]

### . y :

# स्वदेशी और घरेलू उद्योग

वड़े पैमाने पर होने वाले कारखानों के उत्पादन के कारण हर जगह श्रादमी मशीन का गुलामवनगया है। निरन्तर छुँटते जाने श्रीर संख्या में कम होते जानेवाले एक दल के हाथ में धन वा केन्द्रीकरण करके इसने प्रतिस्पर्द्धां, परस्पर युद्ध-निरत, वर्गों की सृष्टि की है। इसके कारण समाज का श्राधार निरन्तर श्रस्थिर श्रीर श्रव्यवस्थित हो रहा है तथा क्रान्तियाँ एवं प्रतिक्रान्तियाँ होती रहती हैं। कारखानों से पैदा होने वाली सामाजिक श्रीर नैतिक बुराइयाँ लोगों को मली-माँति मालूम हैं इसलिए उनकी चर्चा की यहाँ श्रावश्यकता नहीं। परन्तु यदि शक्ति इन मशीनों के मालिकों के हाथ में होने के वजाय सार्वजनिक हित के लिए काम करने वाले मले श्रीर क्विक-शील लोगों के हाथ में हो तो इन सब वातों को नियंत्रण में रखा

जा सकता है। यह विल्कुल संभव है कि जनता की अथवा जनता के लिए काम करनेवाली एक विवेकशील सरकार धन के उत्पादन की ऐसी व्यवस्था करें जिससे विपमताएँ दूर हो जायँ; और इन विपमताओं के दूर होने पर, मशीन के जरिये बड़े पैमाने पर होने वाले उत्पादन से सम्यन्धित सामाजिक और नैतिक बुराइयाँ समाप्त हो जायँ। जहाँ उत्पादन स्थीर वितरण निजी लाम के लिए न होकर जनता के हित और कल्याण के लिए हो तहाँ तो मानवता विज्ञान की बुराइयों से यचकर उसके सम्पूर्ण लामों का उपयोग कर सकती है। वह मशीन का अपना मालिक नहीं, सेवक बना सकती है। किन्तु जब तक ऐसे विवेकपूर्ण शासन का जन्म या स्थापना न हो तब तक यह आशा करना कि आज मानवता जिन वर्तमान बुराइयों से पीड़ित है वे उल्लेखनीय रूप में दूर की जा सकती है, व्यर्थ है।

श्रनुभव ने बता दिया है कि पूँजीवादी व्यवस्था ने जो विषमताएँ पैदा करदी हैं उन्हें सामाजिक श्रीर कारखानेदारी के कड़े से कड़े कान्त हारा भी दूर कर सकना संभव नहीं है। ये विषमताएँ वनी रहती हैं श्रीर सर्वहारा श्रीर सर्वभोगी बगों के बीच ईंप्यां, श्रसंतोप घृणा, कगड़े श्रीर लड़ाई पैदा करती रहती हैं। श्रगर विज्ञान मानवता के कल्याण श्रीर प्रगति के लिए श्राधिक जीवन को नियंत्रित करना चाहता है तो उसे न केवल उत्पादन बिक खपत, वितरण श्रीर धन के विनिमय को भी नियंत्रित करना पड़ेगा। श्राज के पूँजीवादी समाज में तो विज्ञान का यही काम रह गया है कि वह केवल उत्पादन में वृद्धि करता जाय—श्रीर यह वृद्धि भी न केवल उपयोगी चीजों के उत्पादन में, बिक्क निरर्थक, बिक हानिकर चीजों के उत्पादन में। विज्ञान मशीन श्रीर उतके संचालन-कौराल का निर्माण करके वहीं रक गया है। इन मशीनोंपर दिन-दिन संख्या में कम होते जानेवाले दल ने मले-बुरे सब तरह से, श्रीर ज्यादातर श्रनुचित तरीकों से, कव्जा जमा लिया है। श्रगर मानवता को विज्ञान का लाम उटाना है तो उसे विज्ञान-हारा समाज के लिए श्रावश्यक मात्रा में ही

उपयोगी वस्तुओं के निर्माण की व्यवस्था करनी होगी और जो चीजें वर्तमान पीढ़ी या भावी पीढ़ियों के लिए निर्थक और हानिकर हैं, उन्हें दूर कर देना होगा। विज्ञान की सहायता से जो भी धन पैदा हुआ है उसके वितरण, विनिमय और खपतपर विज्ञान को पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना होगा। आज यदि भौतिक विज्ञान ने प्रकृति पर नियंत्रण स्थापित करना संभव कर दिया है तो समाज-सम्बन्धी विज्ञानों ने भी एक वैज्ञानिक दृष्टि से नियोजित अर्थनीति का प्रचलन विल्कुल संभव बना दिया है। इसलिए विज्ञान के भक्त यदि एक विभाग (कारखाने) में उसके उपयोग की वकालत करते हैं तो अपने विश्वास की सच्चाई की खातिर उन्हें और आगे यद्ना होगा और संपूर्ण आर्थिक तथा सामाजिक जीवन को विज्ञान के नियत्रण में लाना होगा। आज विज्ञान के आंशिक उपयोग के ही कारण मानवता के आर्थिक जीवन में, और फलतः सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में भी, पूर्ण आंति तथा गोलमाल पैदा हो गया है।

मशीन ग्रीर कारलाने के ग्रागमन के पहले ग्रपने घरेलू उद्योगों के साथ, एक कृषक सम्यता का ग्रार्थिक जीवन उससे कहीं ज्यादा उचित रिति से नियन्त्रित था जितना ग्रीर जिस रूप में ग्राज वह पूँजीवादी व्यवस्था में नियन्त्रित है। तब वह सवाल उठता है कि जो देश थोड़ा या बहुत पुरानी ग्रार्थनीति से ग्राज मी शासित हैं उनमें ज्यादा गड़वड़ी—ग्रान्ति—पैदा करना क्या वाञ्छनीय है १ पुरानी व्यवस्था प्रथा से नियन्त्रित है ग्रीर ग्रत्यधिक दुरुपयोग से उसकी रत्ता करने के लिए ऐसी नैतिक ग्रीर सामाजिक मर्यादाएँ बनी हुई हैं जिन्हें ग्रमान्य करना परम शक्तिमानों के लिए भी कठिन होता है।

इसांलए यदि हम मशीन और मशीन युग के पत्त या विपत्त में दिये जाने वाले पूर्व किल्पत सिद्धान्तों को अलग छोड़ दें तो भी एक व्याव-हारिक सुधारक के मन में गंभीरतापूर्वक यह प्रश्नउठे विना नहीं रह सकता कि आज जो अव्यवस्थित आर्थिक जीवन वर्तमान है उससे अधिक अव्य-वस्थित जीवन का श्रीगरोश करना क्या उनके लिए उचित होगा ? उस ग्रन्यवस्थित जीवन का जो ग्रपने साथ विषमताएँ, गन्दगी, मलिनता, शारीरिक ग्रौर नैतिक रोग, ईर्ष्या, घृणा ग्रौर वर्ग-युद लायेगा, ग्रौर तव इन सबको पैदा करके व तराजू के पलड़ों को समान करने के लिए एक खूनी--रक्तवर्णी क्रान्ति की प्रतीचा में वैठना कहाँ तक उचित होगा । इससे ज्यादा ग्राच्छा क्या यह न होगा कि जब तक ज्यादा व्यवस्थित, वैज्ञानिक श्रौर संयोजित श्रर्थनीति संभव नहीं वनती तव तक इम वर्तमान व्यवस्था में, जो बुरा तो है ही, रहकर संवर्ष करें ऋीर इस वीच पुरानी व्यवस्था को उत्तमतर त्रीर त्रिधिक सेवापयांगी बनाने की दृष्टि से उसमें अधिक जीवन और शक्ति डालने के लिए समस्त संयोगों एवं सुविधात्रों का उपयोगकर लें ? सुधारक के लिए इस प्रकार के विचार रखना विल्कुल सम्भव है। घरेलू ग्रौर प्रामीण उद्योग-धन्थों की पुनर्जीवन देने के प्रयत्न के मूल में, अन्य वार्ती के साथ, यही वात है। जो लोग विज्ञान ख्रीर यंत्रीकरण की वकालत करते हैं इसे प्रदर्शित करना उनका काम है कि ग्रार्थिक ग्रीर सामाजिक जीवन के सभी ऋगों को विज्ञान-द्वारा नियंत्रित करने के लिए उनके पाम न केवल ब्रावश्यक योग्यता ब्रौर संकल्प बल्कि शक्ति भी है।

जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है हमारे पास वह छोटी सी शक्ति भी नहीं जो पूँ जीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत अभि त और सामाजिक कान्त्रं के रूप में अन्यस्वतंत्र देशों को प्राप्त है इसलिए हम अपनी जनता की अत्यन्त निर्दय शोषण सेरचा करने में असमर्थ हैं। अहमदावाद का मज़्र्-संघ, जो अनुदार और निश्चित रूप से एक अक्रान्तिकारी ट्रेडयूनियन है और गांधी जा की सम्मौते की नीति के अनुसार चलाया जाता है, अभिकों से अति सामान्य और उचित अधिकारों कीरचा करने में असमर्थ है। तर् और अदूरदर्शितापूर्ण स्वार्थ-नीति सेसंचालित होकर वहाँ के मिल-एजेंटों ने इन वर्षों में वरावर अभिकों के वेतन में गहरी कटौती करने का अयल किया है और वह भी उस हालत में जब अहमदावाद की मिलें खूब मुनाफा उटा रही है और मिलोंकी तादाद हरसाल बढ़ती जाती है।

यह भी ध्यान देने की बात है कि यह वेतन की कटौती उस संरक्षण और सहायता के बावजूद की जा रही है जो हिन्दुस्तानी मिलों को स्वदेशी श्रान्दोलन के कारण्यास है श्रीर जिसके श्रसरमें हिन्दुस्तानी ग्राहक देशी मिलों के कपड़ों के लिए लंकाशायर या जापान केउसीकोटि के कपड़ेके दामसेज्यादादामिना हिचाकिचाहट के दे देते हैं;यहकटौती इस बांत के भीवावजूद है कि उद्योग के लिए जनकभी और जो कोई संरक्षण सरकार से माँगा गया उसका सदा जनता ने समर्थन किया; फिर यह कटौती इस बात के वावजूद भी है कि मिलों ने खुद अपनी व्यवस्था में सुधार करने से सदा इन्कार किया और एजेंटों ने अपने मोटे तथा अनुचित वेतन श्रीर चार्ज में कमी करने की रजामंदी कभी जाहिर न की। सार्वजिनक कार्यकर्ता विना किथी वेतन के मिलों के एजेंट ग्रीर प्रचारक के रूप में काम करते हैं । उन्होंने उनका विज्ञान किया है ग्रीर जनता का काफी पैसा खर्च करके उनके लाभ के लिए प्रदर्शिनियों की योजना की है। इन सब का लाभ कुछ पूंजीपति चुपचाप निगल जाते रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस को दिये वचनों श्रीर प्रतिज्ञापत्रों का भंग किया है। जब से स्वदेशी ग्रौर विदेशी वल्ल-विहच्कार की भावना का राष्ट्र पर श्राधिपत्य हुआ तव से मिलमालिक वरावर नीच, देशद्रोहपूर्ण और आत्मवातक खेल खेलते रहे हैं यंग-भंग ग्रान्दोलन के दिनों में उन्होंने दाम इतना चढ़ाया कि उस समय के स्वदेशी ग्रान्दोलन को करीव-करीव वरबाट करके छोड़ा । १६२१ से उन्होंने कमनम्बर के सूत के मोटे कपड़े के उत्पा-दन में वृद्धि करनी त्यारंभ की क्योंकि वह उस त्यान्द लन की सीधी होड़ में त्राता या जिससे उनको समर्थन पाप्त हुत्रा था-त्र्यर्थात् खादी श्रान्दोलन, क्योंकि वे सब लोग, जो खादी नहीं महाए कर पाते थे स्व-देशी की आड़ लेकर देशी मिलों के कपड़े ही ग्रहण करते थे। कुछ मिलें ऋौर ऋागे वहीं ऋौर उन्होंने ऋपने कम नम्बर के मोटे कपड़े को खादी का नाम दे दिया। १९३२ ई० से तो राष्ट्रीय यज्ञ के प्रति खुला विश्वा-सवात हुत्रा है। काँग्रेस के साथ अञ्छे दिनों में किये राजीनामों या

सममीतां को मिलवालों ने किस अकड़ और उद्धतता के साथ हुकराया, इसे सार्व निककार्यकर्ता जानते हैं। अन्य अनेकरीतियों से उन्होंनेयह प्रकट कर दिया कि वे राष्ट्रीय धर्म पर मंकुचित, अहृरदर्शितापूर्ण स्वार्थ-परायणता—खुदगर्जो—को अधिक पसन्द करते हैं। उनके पास सममने के लिए दिमाग, और देखने से लिए आँखें होतीं तो वे सहज ही जान दकते थे कि यही राष्ट्रीय आन्दोलन, अन्त में, उनका सर्वोत्तम संरक्षण मिद्र होगा। उनके प्रतिनिधि ने केन्द्रीय धारा समा में न केवल दमन का समर्थन किया विलक्ष कांग्रेस को कुचल देने की भी मांग उपस्थित कीं। आंद्रावा सममीते में मदद देकर और लंकाशायर तथा जापान से पैक्ट करके उन्होंने भलीभांति प्रकट कर दिया कि वे खुद अपने हितों के रक्षक होने के भी अयोग्य हैं—राष्ट्रीय हितों की रक्षा तो क्या करेंगे? मैंने वस्त्र-त्रयसाय को केवल उदाहरण के रूप में लिया है। चीनी तथा दूतरे उद्योगों का भी यही हाल है; वहाँ भी अपरिमित लोभ के लिए जन-हित को उपेक्षा की यही दु:खपूर्ण कहानी है।

जय हमारी विवशताहस सीमा तकवही हुई है कि हम सममीतेकी शतों का भी पानन नहीं करा सकते; जब हम मज्यों की रच्चानहीं कर सकते; जब हम खपत करने वालों की मददनहीं कर सकते, श्रीर जब हम श्रपने वोये हुए को काट भी नहीं सकते तब बड़े पैमाने पर मशीन-द्वारा उत्पादन की सहायता तथा उत्तेजन देने की वातकरना महज फिज्ल है। हमने श्रपने पूरीईमानदारी श्रीर देश-प्रेम के साथ इसके लिए प्रयत्नकर देखा है। हमने विदेशी प्रतिहृद्धिता—होड़—से बड़े उद्योगोंकी रच्चा की है; हमने विदेशी परकार से उनकी रच्चा का यन किया है; हमने कान्ति-कारी समाजवाद से उनकी बचाने की की शिशकों है; फिर भी हमें बदले में घार कुछ प्रता श्रीर विश्वासघात के सिवा श्रीर कुछ नहीं मिला। श्रमर उद्योग-वन्धों ने यह वर्ताव किया है तो व्यापार ने भी उससे कुछ श्रच्छा व्यवहार नहीं किया है। श्रद्तिशों श्रीर फुटकर विकी करने वाले व्यापारियों ने श्रवसर विदेशी जी जो को श्रद्ध स्वदेशी के नाम पर वेचा है।

इन सववातों के होते हुए भी जो लोग विज्ञान ग्रौर ग्राधुनिकता के नामपर हमसे मशीन की बनी हुई चीजों के प्रचार एवं संरक्षण की गाँग करते हैं, निश्चय ही हमसे राजनीतिक ग्रीर त्रार्थिक ग्रात्मवात करने के लिएकहते हैं। इनिमत्रों के लिए ज्यादाउचित श्रीर फलदायक यहहोगा कि वे पहले शक्ति श्रीर सत्ता इस्तगत करें श्रीर ऐसे श्रविकारों से सजित हों जिनके द्वाराजन-समृह की, कृपक की, मजूरकी ग्रौर उपभोक्ता—चीजों की खपत करनेवाले -की रत्ता हो सके । हमारी जनता, हमारे श्रथभूखे देश-यन्युत्रों की दृष्टि में जो कुछ राष्ट्रीय हित है उसके मार्ग में त्राने वालों,वाथा डालने वालों को दराड देने, श्रोर जरूरत पड़े तो उन्हें एक दम से हटा देने की शक्ति पहले वे विकसित करें। पहले उन्हें यह शक्ति प्राप्त करने दो, त्र्यौर तव मशीनों से उत्पादन की वात करने दो, नहीं तो यही कहना पड़ेगा कि वे विज्ञान के नाम पर उससे कहीं ज्यादा बड़े श्रीर खतरनाक कल्पनावादी तथा कटर धर्मान्ध हैं जितना गांधी ऋपनी ऋनेक सनकों केसाथ है। कम सेकम वह पूँजीवादियों के हितसे ऋलग जन-समूहोका हित देखता है। उसने उनका सहयागमांगापर वेक्यों सहयाग देनेया उसका सहयोगलेने लगे १लोभ औरखुदगर्जी से अन्धे होकर उन्होने,एक सामान्य कर्त्तव्य में उसके भ्रातृत्व के बढ़े हुए हाथ को पकड़ने से इन्कार किया। जिससीढ़ी के द्वारा वे श्रपनी वर्तमान ऊँचाई तक पहुँचे उसी को उन्होंने **3ुकरा दिया । मुक्ते कुछ सामान्य अपवादों का पता है पर वे उँगलियों पर** गिने जा सकते हैं। मैं यह भीमानने को तैयार हूँ कि अभागपूर्ण अधिकार ऋौर शक्ति के ऋभाव में किसी भी देश में यही वात होती। पर इससे यही सिद्धहोता है कि मध्यतथा दान वर्गीं के लिए ऋपनं ही शोषण तथा गुलामी में मददकरना निरर्थक है। जो गरीव हैं उनके लिए धनियों का धनवढ़ाने का प्रयत्न करना फिज्ल है । कार (मोटरगाड़ा) परकार त्र्यौर वँगले परवँगले वढ़ाना व्यर्थ है। यह कहने का मौका मत दो कि जिनके पास वहुत है उन्हीं को ग्रौर वहुत जुड़ रहा है, ग्रौर जिनके पास थोड़ा है उनस वह थोड़ा भी छिना जा रहा है। स्राइए,हम धनिक पूँजीपति के

\_\_\_\_

खेल के मुहरे बने विना स्वदेशी को ग्रहण करें—स्वदेशी को, जो राष्ट्र का जीवन-रक्त है।

इसलिए जनता का हित चाहने वाले सब प्रकार के, विचारवान ग्रौर जागरूक देशभक्तों को घरेलू उद्योगों के भले ग्रौर सच्चे कार्य में तब तक मदद करनी चाहिए जब तक कि ग्रार्थिक सत्ता ग्रपने हाथ में न ग्रा जाय ग्रौर ग्रार्थिक सम्पत्ति का सम्पूर्ण उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा खपत केवल एक वैध तथा नैतिक तात्पर्य से, ग्रार्थात् सर्वाधिक संख्या के सर्वाधिक हित की दृष्टि से, नियंत्रित न हो । —एप्रिल, १९३५]

### : ६:

### रचनात्मक कार्यक्रम श्रोर क्रान्ति

"चर्खा, प्रामोद्योग ग्रीर सामान्यतः कांग्रेस का रचनात्मक कार्यक्रम जनता की ग्रवस्था में ग्रांशिक सुधार करते हैं। जन-समूहों की गरोत्री, वेहजती ग्रीर गुलामी का ग्रसली हलतो कान्ति से ही निकलसकता है। जनता की स्थितिसधारने के लिए जो भी ग्रांशिक या ग्रधूरे साधन काम में लाये जाते हैं, वे केवल एक नशे का कामकरते हैं ग्रीर उनकी ग्रांखों से ग्रसली समस्या यानी कांतिकी समस्या ग्रोमलकर उन्हें खुमारी में डाल देते हैं। सुधार के कारण वे थोड़े वहुत सन्तुष्ट हो जाते हैं; इससे ग्रसन्तीष की धार कुन्द पड़ जाती है। इसके कारण वे ग्रपन बन्धन के प्रतिशान्त हा जाते हैं। इसके कारण वे तात्विक वर्ग-विरोध की मावना को, ग्रोर वस्तु ग्रां की प्रकृति में ही वर्ग-हित का जो मौलिक संवर्ष है उनको मूज जाते हैं।

सूतकाल में जितनी भी क्रान्तियां हुई हैं वे तभी संभव हो सकीं जब स्थिति चहुत बुरी हो गई, विलकुल ग्रसहा हो उठी। ग्रन्याय जितना ही ज्यादा चढ़ा, प्रतिशोध ग्रोर परिणामतः पुनर्व्यवस्था भी उतनी ही ज्यापक हुई। इसिलए मानवता के पैमाने से नीचे गिरे हुए किसीवर्ग कीस्थिति ग्रन्छी करने की दृष्टि से सुधार का कोई प्रयत्न नहीं होना चाहिए। यदि इस प्रकार के चेतन, इच्छा कृत ग्रौर वैज्ञानिक ज्यवहार से गरीवी ग्रौर वेइज्रती में वृद्धि होती है, यहां तक कि उससे यदि हजारों मौत के घाट उतर जाते हैं तब भी उसे दार्शनिक एवं वैज्ञानिक धीरता के साथ सहन करना चाहिए ग्रौर यह मानना चाहिए कि वस्तु ग्रों की निर्दय ग्रौर कठोर प्रकृति को उसका मूल्य चुकाना ही पड़ता है। इस प्रकार का कष्ट सहन सर्जन—नश्तर देने वाले डाक्टर—के चाकू की भांति या नवीन जीवन की प्रसव वेदना की भांति है। जब मानवता ग्रपमान ग्रौर दुःल के ग्रान्तिम प्यालों को गले के नीचे उतार देती है तभी उसमें विस्फोट होता है ग्रौर तभी वह ग्रपने बन्धन तोड़ सकती है।" साम्यवादियां ग्रौर समाजवादियों की एक श्रेणी इस प्रकार के तर्क करती है।

यह विल्कुल संभव है कि समाज संघटन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जायँ कि क्रान्ति के विना, स्थितियों एवं मूल्यों के परिपूर्ण पुनर्गठन के विना, विनाश से समाज की रज्ञा न हो सके। स्थिति मौलिक रूप में इतनी भ्रष्ट हो जा सकती है कि जोड़-तोड़ और पैवन्द लगाने से समस्या नहल हो या उसका कोई स्थायी लाभन हो। हालत ऐसी हो सकती है कि मानों एवं मूल्यों को एकटम से उलट देने की आवश्यकता पड़े। पुरानी व्यवस्था बुरी तरह थुग की भावना के प्रतिकृत्त हो सकती है; हो सकता है कि दिन-दिन उसमें इतनी हीनता, पतन और सड़ांध उत्पन्न होती जा रही हो कि चिकना, सरल, विवेव पूर्ण और विकासमान कार्यक्रम बाधाएँ दूर करने में असमर्थ हो, सुधार पिछड़ जाय और प्रतिदिनसमाज अपने को नीचे ले जाने वाले मार्ग पर खिसकता हुआ पावे। ऐसे ही अवसरों पर सर्जन का वह चाकू, जिसे समाज में क्रान्ति के नाम से पुकाराजाता है, आवश्यक हो सकता है।

इनसबवातों को मानते हुएभी यह सन्देह रहही जाता है किक्या जब प्रतिकृल परिस्थितियाँ अपनी अन्तिमसीमा पर पहुँच जाती हैं,उस सीमा पर जिसके ग्रागे जाना संभव नहीं, तभी कान्तियों का जन्म होता है ? क्रान्तियों का इतिहास तो यह बताता है कियह शर्च ग्रानिवार्य नहीं है। कई उदाहरण ऐसे हैं जिनमें वाह्य परिस्थितियाँकान्ति के लिए अनुकृल थीं फिर भो किसी न किसी वस्तु के ग्रामाव के कारण कान्ति का जन्म नहीं हुआ। इसके विरुद्ध दूसरे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ क्रान्ति ने स्थिति के विल्कुल खराव होने की प्रतीचा नहीं की ग्रीरकुछ उत्साही व्यक्ति या ग्रात्मसम्मानी वर्ग ग्रागे वद्कर उसे खींच लाया । इनके त्रालावा ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ परिस्थितियाँ सुधर रही थीं श्रीर कान्ति ग्रंशतः इन्हीं सुधारों के फल-स्वरूप ग्राई। पुरानी दुनिया में गुलामों का जैसा जीवन था उनसे बुरी बाह्य परिस्थिति ग्रीर क्या हो सकती हैं। उनका वर्ग वहुसंख्यकवर्ग था,उनकी तादाद उनके मालिकों से कई गुनी थी। फिर भी कोई क्रान्ति नहीं हुई। आधुनिक समय में देखें तो श्रमेरिका में इविशया की मुक्ति किसी इवशी श्रान्दोलन या प्रयत्न के फल-स्वरूप नहीं मिली, यद्यपि मनुष्य की आत्मा और शरीर के लिए उनकी स्थिति से बुरी स्थिति की कल्पना करना संभव नहीं। श्राचीन रोम में प्लेवियन (श्रकुलीन, निम्न वर्ग) के जीगों की श्रवस्था उतनी बुरी न थी जितनी गुलामों की थी। फिर भी उन्होंने राज्य में कान्ति खड़ी कर दी । ग्राज यूरोप में श्रमिक ग्रथवा सर्वेहारा जनता की जो स्थिति है उससे कहीं बुरी हालत मध्यकालिक युरोप में जनता की थी फिर भी छोटे-मोटे चन्द किसान विद्रोह—जो द्वा दिये गये—से ज्यादा कुछ पैदा न कर सकी । श्राधुनिक राज्यों में राज श्रों श्रीर जमींदारी के विरुद्ध जो मध्यवर्गीय (वूर्जी) क्रान्ति हुई उसका प्रवर्तन उन लोगी के द्वारा नहीं हुआ जिनकी आर्थिक अवस्था बुरी थी विलक उन लोगां द्वारा हुआ जा सुखपूर्ण स्थिति में थे, ओर ऐसे समर हुआ जब उन की स्थित सघरती तथा सुखपूर्ण होती जा रही थी और वैभव के साथ

उनकी स्वतंत्रता का चेत्र भी विस्तृत होता जा रहा था। इसी प्रकार ग्रमेरिकन क्रान्ति भी गरीवी का राज्ञस दूर करने के लिए नहीं की गई विलक्ष ग्रपने ग्राधिकारों को सिद्ध ग्रीर घोषित करने के लिए की गई क्योंकि उन लोगों का ख्याल था कि अपने राजनीतिक और आर्थिक माग्य पर प्रभुत्व उनके अपने प्राकृतिक अधिकारों में से एक है । हमारे समाज-वादी मित्रोंकीएक श्रेगी-द्वाराकान्तिका जो निर्देश किया जाता है उसकी दृष्टि से शायद फ्रांस की क्रान्ति उपयुक्त समक्तीजा सकतीपर ध्यान देने से जानपड़ना है कि इस उदाहरण से भी उन्हें विशेष सहायता नहीं मिल सकती। तथ्य की वात यह है कि जिस समय क्रान्ति हुई उस समय क्रपक तथा निम्न मध्यवर्ग की स्थिति सुधर रही थी। यह क्रान्ति ग्रम्ह कष्टों का परिगाम उस सीमा तक न थी जिस सीमा तक इस बात का प्रमाण थी कि लोग पहले शान्ति और धीरज के साथ जो कुछ सहते आ रहे थे, श्रव सहने को तैयार न ये। जिसे लोग स्वाधीनता श्रीर समता श्रादिके विषय में अपना प्राकृतिक अधिकार समऋते थे उनमें और जिन वाह्य भौतिक परिस्थितियों में वे रह रहे थे उनमें काफी अन्तर था । ये अमूर्त्त धारणाएँ, जो न भलीभाँति शुद्धर्थां न तर्कपूर्ण, ऐसे तत्ववेत्तात्रों-द्वारा प्रचारित की जा रही थीं जिनमें से कुछ का अपने युगकी ब्यावहारिक घटना आहें से बहुत ही कम सम्बन्ध था। फिर यह फ्रांसीसी क्रान्ति क्या है ? इति-हासकार इसे 'एक अपूर्व घटना' कहने में हिचकिचाये नहीं हैं। केवल त्राधुनिक रूसी क्रान्ति ही एक ऐसी क्रान्ति है जिसके कारणों में जनसमूहों की त्रार्थिक स्थिति भी एक कारण थी- त्रौर निश्चय ही यह स्रार्थिक रिथित उतनी बुरो थी जितनी कल्पना की जा सकती है। लेांकन यह स्थिति युद्ध की थकावट तथा विनाश एवं शासन-सत्ता के नप्टहोजाने के कारण उत्पन्न हुई थी, अन्यथा यद के पहले 'सर्फ' लोगों की मुक्ति के कारण कुषक जनता की स्थिति निश्चय ही उस समय से अच्छी थी जव क्सी किसान केवल 'सर्फ'-गुलाम-था और देश में औद्योगिक जीवन का अभाव था। फिर मध्य युरोप के लगभग सभी देशों की सामान्य त्रार्थिक स्थिति उस समय एक-सी थी। जर्मनी, श्रास्ट्रिया, हंगरी सवकी श्रार्थिक स्थिति यदि ज्यादा बुरी न थी तो रूस की भाँति ही खराव थी, फिर भी उनकी निपदार्शों से किसी कान्ति का जन्म न हुआ। श्राज भी मध्ययुरीए के देशों की वहीं निराशाजनक श्रार्थिक दुरवस्था है फिर भी कोई कान्ति श्राती दिखाई नहीं पड़ रही है। श्राधुनिक रूसी क्रान्ति का एक विवेचक विद्यार्थी उस क्रान्ति की सफलता में श्रवसर—नागहानी, 'चांस'—हारा किये गये महान श्राभिनय को नहीं भूल सकता। खतरे के श्रानेक श्रवसर ऐसे श्राये कि जरा सी गलती हो जाती तो सारी क्रान्ति विफल हो जाती। कमी-कमो तो ऐसा भी हुश्रा कि उसके नियोजकों की योजना में कुछ भूलें हो गईं जिनके कारण सफलता संभव हो सकी।

मैंने यहाँ पश्चिम की क्रान्तियों के ही उदाहरण दिये हैं, क्योंकि श्राधुनिक मस्तिष्क की धारणा-सी वन गई है कि केवल पाश्चात्य इति-हास से ही ऐतिहासिक विकास के कम पर प्रकाश पड़ता है। एशिया का इतिहास तो उत्थान-पतन की एक माला मात्र है जिसमें इस वात का पता लगाना कठिन है कि घटनाओं की मुख्य धारा किस स्रोर जा रही है। कभी-कभी उसमें प्रगति श्रीर प्रकाश के युग श्राते हैं। श्रीर फिर मौन हास श्रीर विवटन के लम्बे युग श्रा जाते हैं। फिर भी इतिहास में जिन एशियाई क्रान्तियों के विवरण मिलते हैं उनमें से कुछ के उदा-हरण देना श्रप्रासंगिक नहोगा । इनमें से ज्यादातर महान व्यक्तित्वों-फिर चाहे वे धार्मिक हों या राजनीतिक—से सम्बन्धित जान पड़ते हैं। बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म श्रौर इस्लाम से श्रधिक जीवन के प्रत्येक विभाग में विराट कान्ति करने वाला ग्रीर क्या होगा ? पर इन मौलिक प्रतिभा-वाले पुरुषों की जन्म-गाथा को हटालें तो भी ऐसा जान पड़ता है कि भारत, फिलिस्तीन, ग्रारव तथा ग्रान्य देशों में समाज सदियों तक विना किसी व्याघात के अपना काम जारी रख सका था। इनके अलावा सिकन्दर, जूलियस सीजर, कांस्टंटाइन, ग्रक्यर ग्रौर शिवाजी-सदृश राजनीतिक प्रतिभाएँ भी सामने त्राती हैं। इन्होंने पर्याप्त राजनीतिक कान्तियाँ कीं। उनके कारण जनसमागम त्रीर संस्कृति-समागमका भी कार्य हुत्रा। इसका यह मतलय नहीं कि इन प्रतिभात्रों के व्यक्तित्व के प्रकाश के लिए, खुलने के लिए परिस्थितियाँ त्रानुकृल नहीं थीं किन्तु इन परि-वर्तनों में उनके व्यक्तित्व का भाग उससे कम नहीं है जितना परि-रिथितियों का है। यह भी सत्य है कि यदि वे प्रतिभाएँ न होतीं तो इन्हीं परिस्थितियों में समाज त्रपने सीधे त्राभ्यस्त मार्ग पर काफी समय तक चलता रहता। ये क्रान्तियाँ, त्रोर क्रान्तियाँ तो वे निश्चय ही थीं, किसी त्रसह शारीरिक त्रीर त्रार्थिक दुर्दशात्रों के कारण नहीं हुई। जैसे ये सभी प्रतिभाएँ विभिन्न तथा विविध प्रकार को थीं वैसे ही इनके कारण भी विभिन्न त्रीर विविध थे। इसी तरह वे वातावरण भी विभिन्न त्रीर विविध प्रकार के थे जिनमें उनका जन्म हुत्रा था।

इसी प्रकार भारत में हरिजनों का प्रश्न लीजिए। विश्व के ऐति-हाधिक युग के विल्कुल आरंभ से मानवता का यह विशाल भाग जिन शारीरिक और नैतिक दुर्दशाओं के बीच जी रहा है उनकी तुलना प्राचीन या नवीन किसी प्रकारकी गुलामी मेंपाई जाने वालों दुःस्थिति से नहीं की जा सकती। फिर भी कोई कान्ति नहीं हुई। आजकल की उथल-पुथल भी उनकी कृति नहीं है बिल्क ऊपर से—ऊपर के लोगों द्वारा पैदा की गई है। अमेरिका के हबशियों—नीयों—के उद्धार के सम्बन्ध में भी यही वात है। आज हबशियों में अथवा अळूतों में जो जागरण है वह ऊपर से उनके लिए किये कार्य का ही परिणाम है।

पूर्व और पश्चिम के इन ऐतिहासिक उदाहरणों से सिद्ध होता है कि इतिहास का ऐसी कोई निश्चित परिस्थितियाँ ज्ञात नहीं हैं जिनके उपस्थित होने पर क्रान्ति का आगमन अनिवार्य हो उठे। ऐसी कोई आनिवार्यता नहीं दिखाई पड़ती। इतिहासकारों ने जिन तथ्यों को माला को क्रान्ति के कारण-रूप में उपस्थित किया है वह सब घटना होने के पश्चात् ही किया है। फिर ये गिनाये हुए कारण भी इतने प्रकार के हैं, इतने विविध हैं तथा

उन युगां और देशों की विशेष स्थितियों तथा उन लोगों के व्यक्तित्य से, जिन्होंने ने नाटक में प्रमुख ग्रामिनय किया, उनका कुछ ऐसा धनिष्ट सम्बन्ध है कि उनके ग्राचार पर किसी क्रान्ति के वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक पूर्ववर्ती कारणों का निरूपण करना प्रायः ग्रासंभव है। प्रत्येक घटना ग्रापने में ग्राहितीय-सी है। इतने पर भी यदि कोई पूर्ववर्ती कारण हैं तो वे भौतिक की ग्रापेक् मनोवैज्ञानिक ग्रीर सेद्वांतिक ही ग्राधिक हैं।

एक ऐसा कारण जनता की घारणा में जो है और जो होना चाहिए उसके बीच का महान् अंतर ही है। मौतिक—शारीरिक—और आर्थिक रिथित के असहा हो उठने को जरूरत नहीं। इसके लिए सिर्फ युग की आंखों को, जो अक्सर अनैतिहासिक होती हैं, अपने जीवन की कठोर वास्तिविकता तथा अपने स्वप्नों के बीच के महान् अन्तर और तीव विरोधामास को अनुभव करने मात्र की आवश्यकता है।

यदि यह अन्तर या विभेद अधिक है तो उथल-पुथल की संभावना की जा सकती है। इसका समर्थन पूर्व और पश्चिम में हुई अनेक धार्भिक और राजनीतिक क्रांतियों से होता है। जब महान् परिवर्तन होने को होते हैं तो हमेशा मानसिक अशांति प्रकट होती है। आर्थिक वातों पर बहुत जोर देने की प्रथा थोड़े समय से शुरू हुई है। आज जिस स्थित में युरोप की 'सर्वहारा' अभिक जनता रहती है वह उस स्थिति से कहीं अच्छी है निसमें एक सदी पहले उसके पूर्वज रहते थे फिर भी उस जमाने में लोग अपनी कठिनाइयों को धेर्य के साथ सहन करते रहे। इसका कारण यह था कि गरीवों की पहले जमाने की पीढ़ियाँ अपनी स्थिति को पूर्व निश्चत और अनिवार्य समक्तर प्रहण करती थीं, और इसीलिए उचित और आवश्यक भी मान लोजी थीं। न्याय, समता और मानवाधिकार की नवीन धारणाओं के प्रचार एवं वैज्ञानिक शोधों ने यह प्रकट किया कि बुरी भौतिक स्थितियाँ अनिवार्य अथवा आवश्यक नहीं हैं; वे विल्कुल ही अन्यायपूर्ण एवं अनुचित हैं। वे पुरानी वफादा-रियाँ, जिनके कारण स्थिति सहन करने योग्य हो जाती थी, आज विल्कुल

दूर गई हैं। ग्राज मालिक एवं श्रमिक के बीच का सम्बन्ध केवल व्यापारिक ग्रीर संयोगिक है। वहें कारखानों में तो दोनों के बीच का सम्बन्ध एकदम खत्म हो गया है। प्रेम ग्रीर भावना के बन्धन भी समात हो गये हैं। ग्राज जो कुछ है वह ग्रार्थिक एवं भौतिक दृष्टि से उससे बुरा नहीं है जो पहले था लेकिन लोग ग्राज सुधरी हुई परिध्वित को भी वर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं। दशा पहले से खराव नहीं हुई है किन्तु लोगों के मूल्य बदल गये हैं। सही ग्रीर गलत, उचित ग्रीर श्रमुचित, ग्रपनी वफादारियों ग्रीर जिम्मेदारियों के विपय में उनकी धारणात्रों, मतलब संत्तेप में उनके नैतिक मूल्यों, में क्रांतिकारी परिवर्तन हो गये हैं। जब कभी विचारों—धारणात्रों —ग्रीर बाह्य तथ्यों के बीच ऐसी खाई पड़ जाती है तब समाज एक खतरनाक ग्रीर संक्रांति ग्रबस्था से गुजरता है। जिस समतौल में जीवन संभव होता है, वह विगड़ जाता है श्रीर उस ग्रावश्यक समतौल को पुनः स्थापित करने के लिए किसी प्रकार की उथल-पुथल सामने दिखाई दे सकती है।

दूसरी ऐसी मनोवैज्ञानिक शर्त मानव हृदय की वह ग्राशा है जो ज्यादा श्रन्छी श्रवस्था को संभवनीय मानती है। नवीन ग्राशा मानवता के लिए एक श्रस्पष्ट पुकार है। वह पैगम्बर--प्रवक्ता-की इस वाणी के समान है कि 'ऐ मनुष्यो! स्वर्ग का राज्य निकट है; तुम उसकी तैयारी करो।''इस ग्राशा में विश्वास का तत्वांश है। यह किसी शुद्ध तार्किक भूमि पर श्राशित नहीं है। विल्क यह उस उत्साह, स्फूर्ति ग्रीर ताप का पिरणाम है जो श्रपनी श्रग्रगामी यात्रामें मानवता के किसी भाग को समय समय पर घर दवाते हैं। यह उत्साह ग्रादिएक व्यक्तित्व, एक संगत वाक्य या फार्मूला या एक प्रमुख घटना का फल हो सकता है। यह संभव है कि मलीभाँति परीक्षा करने पर वह व्यक्ति ग्रन्त में ग्राभिनयात्मक, ग्राधिन ज्ञित, धर्मान्य, पागल या श्रस्वस्थ निक्ले; वह नारा या वाक्य किसी प्रवंचक लोकोक्ति से सिज्जत ग्राधिनत्यमात्र हो जिसे जनमन सरलतापूर्वक दोहराने लायक पाकर ग्रहण कर लेता है ग्रीर श्रपने विरोधियों के प्रति

श्राक्रमण एवं श्रात्मरत्त्रण के श्रस्त्ररूप में उसका उपयोग करता है। "मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार" "स्वर्तवता,समता और वन्धुता" तथा "भालत् या त्रातिरिक्त मूल्य"इत्यादि ऐसे ही नारे या वाक्य हैं। इसी प्रकार उस घटना का समय-विशेष और देश-विशेष के बाहर शायद कोई महत्व न हो । मानव हृदय में ग्राशा कैसे पेदा होती है, इसे सर्वज्ञाता मनोविश्लेषण शास्त्री भी नहीं जानता । यह त्याशा उस समय भी पैदा हो सकती है जब मानवता अपनी उत्थान की मोड में हो और प्रगति की दिशा में कुछ रास्ता तय कर चुकी हो। सामान्यतः यह उस समय उदय होती है जब श्रेष्ठतर अवस्था की प्रवृत्ति दिखाई पडती है। आज की श्रमिकजनता-पोलेतरियत-की त्राशा इसी प्रकार की है। उन्नीसवीं सदी के उदार दानियों एवं मानवतावादियों ने न्याय और समता की धारणाओं-द्वाग जो कुछ प्राप्त किया उसी से यह त्राशा पैदा हुई; मजुर संघों ने अपने प्रयत्नों, संघपों, कधों और विज्ञदानों से जो कुछ सफलता पाप्त की उससे भी इस प्रकार की आशा पैदा हुई। ज्यों-ज्यों अवस्था सुधरती है, ग्राशा ऊँची उठतो जाती है। यह दुर्वलता ग्रीर निराशा से नहीं विलक्ष शक्ति त्यौर गौरव की भावना से, जिसका स्वप्न लोग देखते हैं, जन्म पाती है। यह इसलिए नहीं पैदा होती कि वास्तविक ग्रय-स्थाएँ सबसे खराव है बिल्क इसलिए कि भविष्य प्रलोभनकारी, मजल तथा ज्वलन्त इन्द्रधनुषी रंगों से पूर्ण है।

एक श्री। भी बात है जो राजनीतिक, सामाजिक श्रीर धार्मिक सब प्रकार की क्रान्तियों के साथ श्रमिवार्य रूप में दिखाई पड़ती हैं: यह बात कि नई श्राशा, नया विश्वास, नई धारणा नवीन धर्मोंपदेश एक व्यक्ति के रूप में मूर्तिमान होते हैं। वह व्यक्ति श्रपने श्रम्तर श्रीर श्रपने जीवन में धारणा को उस सीमा तक मूर्त्त करता है जिस सीमा तक करना किसी मानव के लिए संभव है। धारणा वा विचार रखने वाला व्यक्ति श्रपना मिशन रखनेवाले श्रादमी की तरह है। वह उसी में रहता है, चलता है श्रीर उसी में उसका जीवन है। वह श्रपने कार्य में तन्मय रहता

कीटा गुत्रों का पता है उन सबसे कहीं त्राधिक तेजी के साथ वे फैलते श्रीर तादाद में बढ़ते हैं। फिर श्रपने प्रभाव में भी वेकहीं ज्यादा विना-शक होते हैं। जो लोग विचार-द्वारा शक्ति पर त्रारूढ़ हुए हैं वे शक्ति ५र प्रभुत्व रखने वाले पिछले ज्ञादिमयों की ज्रपेना उसके महत्व ज्रीर प्रभाव को ऋधिक ऋच्छी तरह जानते हैं। पुरानी धारणा के लिए किसी विशेष उत्तेजन की आवश्यकता नहीं हुआ करती। मानव के अन्दर निहित प्राकृतिक गतानु गतिकता, ग्रभ्यास ग्रीर सुपृति सव उसकी सहा-यता करते हैं । फिर उसने विशाल स्थापित स्वार्थ पैदा कर दिये हैं । नया विचार--नई धारणा--को तो केवल अपनी शक्ति का भरोसा है। जब उसपर त्राक्रमण होता है वह गतानुगतिकता, त्रभ्यास,सुपुप्तिया विशाल स्थापित स्वाथों की ख्रोर मदद के लिए नहीं देख सकता क्योंकि उन सव को वह नष्ट कर चुका होता है ग्रीर उनकी जगह नई चीजें उत्पन्न करने के लिए उसके पास समय का ग्राभाव होता है। इसलिए स्वभावतः वह दमन का सहारा लेता है ऋौर इस दमन की गति यदि तेज नहीं हुई; यदि उसने शीवता नहीं की तो नवीन क्रांति की गाड़ी ही उलट जा सकती है। कदाचित् अफगानिस्तान में यही वात हुई। अमानुल्ला असमजन श्रीर हिचकिचाहट में पड़ गये। वह श्रपने ही देशवन्धुत्रों का खून वहाने को तैयार न हुए। उनकी अपेक्षा लेनिन, कमाल पाशा, मुसो-लिनी श्रौर स्तालिन ने कहीं ज्यादा कठोरतापूर्वक दमन किया।

परन्तु तर्क के लिए यह भी मान लीजिए कि भौतिक श्रौर श्रार्थिक श्रयस्था ही क्रांति के निर्णायक श्रंग हैं, यद्यिष्ट्रम ऐसा नहीं मानते। तय भी इतिहास राजनीति, या श्रथशास्त्र का कोई विद्यार्थी निश्चियपूर्वक यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि श्रमुक समय में क्रांति श्रायेगी। वह किसी दिन श्रा सकती है; श्रौर वह बहुत समय तक भी नहीं श्रासकती श्रीर इस वीच समाज को नवीन पुनर्व्यवस्था प्राप्त हो सकती है।

ऐसी स्थिति में अपने सामने के कर्तव्य की उपेक्षा करना अदूरदर्शी नीति होगी । मानवो कष्टों के निराकरण के प्रयत्न से इन्कार करना वैसा हीं होगा जैसा कि कोई डाक्टर, जो किसी मुहल्ले के सुधार के लिए सामान्य ·स्वच्छता की एक ऐसी योजना बनाने में व्यस्त है जिससे पचास वर्णों में सव रोग समात हो जायँगे, एक रोगी की चिकित्सा करने से इन्कार कर दे । ऐसी परिस्थिति में डाक्टर की सदा दोहरे कर्त्तव्य का पालन करना पड़ता है। एक ग्रोर वह ग्रपनी विशाल ग्रीर खर्चीली योजनाग्रों की कार्यरूप में परिणत करने का प्रयत्न करता है; दूसरी श्रोर उसे रोगी को तुरन्त राहत देनी पड़ती है। अगर वह ऐसा न करे तो अपने पेशे के उम सदाचार से गिर जायमा जिसे चिकित्सकों ख्रौर रोगियों की पीढ़ियों के त्रानुभव के बाद निश्चित किया गया है। यदि डाक्टरसामने के कष्टपर ध्यान नहीं देगा तो मानवी कष्ट और वेदना के प्रति इस उपेता का प्रतिकृल मनोवैज्ञानिक प्रभाव न केवल उसके पेशे पर वाल्क दूर-दूर तक जनतापर भी पड़ेगा । इसी प्रकार ऋपने ऋास-पास के यथार्थ कप्र ऋौर गरीबी के प्रति उदासीनता से सुधारक ग्रौर जनता दोनों की श्रेष्टभावनाएँ तथा अनुभूतियाँ मर जायंगी और लोग मनुष्यां को कप्ट में तड़पते देखने श्रौर फिर भी उसे दूर करने के लिए प्रयत न करने के श्रादी हो जायँगे। इतना ही नहीं, यदि इस नीति से चिपटा जायगा तो वह मनुष्यों को पुर्जे श्रीर श्रीजार बना छोड़ेगी। एक विशिष्ट नीति सफल हो,फिर चाहे उसमें कितने ही जीवन नष्ट हो जायें ! चालाक ग्रादमी, जो शायद उतने ही गलत होते हैं जितने सही होते हैं, स्त्री पुरुषों को अपनी योजनायों में शतरंज की गोटियाँ बना लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में, मानव प्राग्णी का श्रपना कोईमूल्य ही नहीं रह जाता। ऐसे ही खतरनाक विचारों के कारण त्रातीत युगों में कत्लेत्राम, जीवित दाह ('त्राता-दा-फी: -auto-dafe) ग्रौर भयत्रस्त करनेवाले शासन सामने त्राते रहे हैं। ग्राज भी

<sup>#</sup>श्रातो दा—फी: मध्ययुग में स्पेन श्रीर पोर्चगाल में स्वतंत्र मत व्यक्त करनेवालों को दिया जाने वाला धर्म-द्रण्ड, जो प्रायः श्रभियुक्त के जलाने के रूप में व्यक्त होता था।—श्रनुवादक।

उनका शिकार, श्रौर ज्यादा पूर्णता के साथ, जारी है क्योंकि श्राज दमन श्रौर उत्पीड़न के यंत्र उससे कहीं ज्यादा शक्तिमान हैं जितना पहले थे। इस प्रकार मानव जीवन की पवित्रता नष्ट हो गई है।

सुधारक के लिए यह कोई तर्क नहीं है कि अत्याचारी, शक्ति पर अधिकार करनेवाला स्वार्था, आक्रमणुकर्त्ता, विजेता और धर्मान्ध अपने स्वार्थपूर्ण शक्ति-विस्तार के खेल में आदिमयों को कठपुतिलयों की भाँति प्रयोग करते हैं। स्पष्टतः वे आदिमयों का साधन के रूप में उपयोग करते हैं। सुधारक उनके उदाहरण से अपना वचाव नहीं कर सकता। वह उच्चतर उद्देश्यों के लिए मानवी प्रेरणाओं के लिए कार्य करता है। उसे तो अपने सामने और अपने देशवन्धुओं के सामने एक आदर्श रखना है—न्याय, दया और मानजीवन की रज्ञा का आदर्श । उसे तो अधिक ऊँचा मान—रहेंडर्ड—अपने सामने रखना ही होगा।

यदि भौतिक श्रौर श्राधिक श्रवस्था पर श्राश्रित हमारे विरोधियों की दलीलों को ठीक मान लिया जाय तो कियात्मक श्रौर निश्चयात्मक श्रनुसरण करने के लिए उनमें क्या चीज है श्रियार हम स्थित को विल्कुल खराब बनी रहने दें, वह लेशी है उसी में प्रसन्नता का श्रनुभव करने लगें श्रौर लिर्फ इसलिए उसे सुधारने को हाथ-पांव हिलाने से इन्कार कर दें कि इस प्रकार कष्ट दूर होने से जनता के श्रसंतोप की धार कुन्द हो जाती है, तब सम्पूर्ण प्राकृतिक विपत्तियों का स्वागत करना हमें उचित प्रतीत होगा। नहीं, इससे भी श्रागे जाना श्रौर सन्तोप की धार को तेज करने के उद्देश्य से स्थिति को श्रौर खराब करने का प्रयत्न करना भी हमारे लिए उचित होगा। किसी प्रकार की श्रागजनी समर्थनीय— उचित—होगा वशर्चे कि क्रांति की सफलता के लिए वह बुरी स्थित को श्रौर बुरी कर दे। सिर्फ एक ही चालाकी करनी होगी कि सारी जिम्मेदारी उन शक्तियों पर पड़े जिनके खिलाफ श्रसंतोप पैदा करना है श्रौर जिनको उनके श्रन्यायपूर्ण शितपीठ से क्रांति द्वारा श्रलग हटाना है। श्रगर प्रवचनापूर्ण श्रौर श्रसत्य प्रचार के द्वारा श्रीकारियों पर कालिमा

पोती जा सकती है तो वह भी किया जाना चाहिए वशक्तें उससे क्रान्ति कुछ निकट ग्राती हो। इस तरह के विचार की तार्किक ग्रीर पैशाचिक परणित परिणाम से साधन का ग्रीचित्य सिद्ध होता हैं (End justifies the means) वाले सिद्धान्त में होती है।

फिर प्रचलित नीति—सदाचार—सप्ट रूप से इस सिद्धान्त का सम-र्थन न करते हुए भी उसी का श्रनुसरण करती रही है-विशेषतः राजनीतिक श्रीर सामृहिक जीवन में । किन्तु श्रतीतकाल में मानव-श्राचरण के लिए कुछ परम्परागत मर्यादाएँ थीं । सबसे बड़े क्रान्तिकारी ख्रीर सब से बड़े 🕙 जालिम भी उनके बंधन से मुक्त न ये । परम्परा ने एक ग्रन्त:करग् का निर्माण कर दिया था जिसके कारण 'साध्य की प्रति ही साधन का श्रीचित्य सिद्ध करती हैं वाले निर्देश क्षिद्धान्त पर व्यावहारिक राक-थाम लग गई थी। यह ठीक है कि खतरनाक मौकों गर, पारस्थितियों के दवाव से ये प्रतिवन्ध-रोकथाम- टूट जाते थे परन्तु ऐसा थोड़े ही समय के लिए होता था । नीति—सदाचार,—प्रथा, धर्म, यहाँ तक कि लोगों के ग्रन्थविश्वास पर पक्की नींव पड़ी थी। ग्राज जब प्रच-लित नीति ("मोरैलिटी") सन्देहयस्त है, धर्म एक समाप्त हो चुकी शक्ति सममा जाता है; ग्रन्थविश्वास का स्थान विज्ञान ने ले लिया है; ग्रीर प्रया तो सदा बदलती रहती है, अगर ऐसे खतरनाक और विभेदकार। सिद्धान्त ग्राचरण का पथ-प्रदर्शन करेंगे तो मानगता का ग्रन्त विल्कुल शून्यवाद में--विल्कुत अराजकता में होगा। तय सफलता को छोड़कर समूहजीवी मानव (human group animal) के लिए कोई श्राधार नहीं रहजायगा, श्राचरणका कोई स्वीकृतमान—स्टैंडर्ड—नहीं बचेगा। इस त्राती हुई थोर त्राराजकता के लच्छा त्रामी से दिखाई दे रहे हैं। युरोधीय महायुद्ध (१६१४-१८) ने यह प्रकटकर दिया कि कुछ गुटों की शत्रुता मानवता को किसगहराई तक नीचे गिरा सकती है, श्रीर वह सब सफलता के नाम पर; क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र अपने लच्य को उचित सिद्ध करता था। त्रागामी युद्ध के लिए त्रास्त्र-शस्त्रों की जो तैयारियाँ

कैम्पों—शिविरों—कारखानों और प्रयोगशालाओं में हो रही हैं, ऐसी हैं कि अत्यन्त दुस्साहसी और अत्यन्त निद्धान्तहीन व्यक्ति भी ठहर कर सोचेगा कि जब साधन पूर्णत: साध्य के अधीन हो गया है तब क्या नीति के वर्तमान आधार संगत सिद्धान्तों पर आश्रित हैं ? क्या इसीलिए तो गांधी जोर नहीं देता कि उसकी दृष्टि में साधन और साध्य पर्यायवाची हैं ?

मुभे पता है कि खतरे के समयमानव बुद्धि चीजों की ठीक और सुन्दर नाप-तौल करने में ग्रसमर्थ रह जाती है। सब के पहले हम कार्यशील पशु हैं । सम्पूर्ण विचार कार्य करने के ही तात्पर्य से हैं । इसलिए इस पागलपन से भरे मानवी दौड़ में दौड़ते हुए भी हमें सोचना पड़ता है। खतरे के समय जल्दी में मोटाहिसाव लगाना पड़ेगा । त्र्याज या भविष्य में बृहत्तर जीवन की रत्ता के लिए कुछ जीवन का विलदान करना ही पड़ेगा। हजारों ब्रादिभयों के साथ हजारों मील की यात्रा में चल पड़े गांधी के लिए रास्ते में रुककर पंगु ग्रौर दुर्वल यात्रियों की देख-रेख करना ग्रसम्भव है । त्रगर उसे विनाश से वचकर चलना है तो ऐसे लोगों को भाग्य के भरोसे छोड़कर उसे आगे वढ़ना ही पड़ेगा। कोई लेनिन क्रान्ति केवीच, दुर्भिच्न पड्ने पर भी, प्रधान मस्ले से अपना ध्यानदूसरी श्रार नहीं हटावेगा। लेकिन ऐसी बात पारेस्थिति के मयंकर दवाव के समय ही, जब ब्रादमी जीवन मृत्यु के युद्ध के वीच पड़ा हो, उचित ठहराई जा सकती है। यदि ऐसी वातों को सामान्य भिद्धान्त वना लिया जाय श्रौर कमो-वेश स्थिर श्रवस्था में उनका प्रयोग किया जाय तो वे खतरनाक होंगी। युग कावोक्त और दशवबहुत ऋधिक हो सकता है, चीजेंप्रवाह के वीच में हो सकती हैं, फिर भी जब तक एक आदमी बिल्कुल क्रान्ति की पकड़ में न हा, जब कि एक गलत कदम का मतलब विनाश होता है, तव तक कोई मानवी विपत्ति, कष्ट श्रौर मृत्यु को दार्शनिक उदासीनता के साथ नहीं देख सकता । जोवन को श्रीविध को जीवन का ख़ाद्य-भाजन-नहीं बनाया जा सकता। समय की दृष्टि से

कान्तियाँ विलकुल श्रानिश्चित वस्तुएँ हैं । वे श्राज श्रा सकती हैं श्रीर वे श्राधी सदी तक न श्रावें, ऐसा भी हो सकता है । श्रपने देशवन्धुश्रां का एक सचा कल्याग्-साथक उनकीय तैमान पीढ़ी के भाग्य के साथ मजाक नहीं कर सकता; उसे सावधान रहना पड़ेगा । कान्ति की तैयारी की गति थीमी करने का खतरा उठाकर भी मानवी विपदाश्रों को तुरन्त दूर करने की चेष्टा उसे करनी होगी। जब विहार में भूकम्प श्राया तो वहाँ सविनय श्रवज्ञा श्रान्दोलन व्यवहारतः स्थिगत कर दिया गया । विरोधी पन्न, मतलब सरकार, ने भी सब कैदियों को छोड़ दिया । देशभक्त इनसे कम क्या कर सकते थे ?

इसलिए अच्छे डाक्टरी की तरह सुधारकों को भी दोहरे कर्त्तंच्य का पालन करना पड़ता है। आनेवाली कान्ति के लिए जनता को तैयार करते हुए भी उनको तुरन्त की समस्याओं को हल करना पड़ेगा। हन समस्याओं को हल करना स्वयं क्रान्ति के लिए एक आवश्यक ट्रेनिंग-शिच्चण है। इसने क्रान्ति के नेताओं का प्रभाव जनसमूह पर भी फेल जायगा क्योंकि वे दैनिक कठिनाइयों में उन लोगों की सहायता करते रहे हैं। अगर जरूरी समका जाय तो आन्दोलन की शक्तियों का विभाजन भी किया जा सकता है; कुछ लोग तुरन्त की अनिवाय जरूरतों की पूर्ति में लग सकते हैं और दूसरे लोग आनेवाली क्रान्ति के किए वातावरण पैदा कर सकते हैं। अन्त में, जब इतिहासकार लड़ाई के सम्मान का बँटवारा करने बैठेगा तब, कौन जानता है कि सबसे आन्तिम को प्रथम और प्रथम को अन्तिम स्थान न प्राप्त होगा। तब शायद सबसे विनीत को सबसे आगे स्थान मिल जाय।

वारडोली जैसे संग्राम,किसान श्रीर ग्राम,व्यापार संघ,राष्ट्रीयशिक्ता, श्रस्पृश्यता-निवारण,खादी, शराववन्दी श्रीर रचनात्मक ढंग के सब काम एक प्रकार से तुरन्त की समस्याएँ हल करने के लिए हैं। इनसव चेत्रों में पूर्ण प्रमावशाली कार्यती शक्ति पर वास्तविक प्रभुत्य प्राप्त कर लेने के

वाद ही किया जा सकता है । सुधारक को श्रद्धा रखनी ही पड़ेगी । वह एक निर्धारित समय के अन्दर कान्ति नहीं ला सकता। कान्ति की गाड़ी ग्रपनी चाल से ग्रायेगी ग्रौर ग्रपना समय लेगी। इसं वीच उसे लच्य को ग्राँखों से ग्रोक्तल न करते हुए भी ग्रपने हाथ के काम को अद्धा के साथ करना पड़ेगा। एक ऊपर से देखने वाले श्रीर गहराई की त्रोर, ग्रन्तर की त्रोर निगाह न डालने वाले को ऐसा लग सकता है कि जमीन की धूल से आच्छादित प्रतिदिन के कार्य के बोक्त में वह लच्य को भूल गया है। १६२१ से १६२६ तक गांधी के सम्बन्ध में , ऐसा हो जान पड़ता था। मालूम वड़ता था कि वह लच्य भूल गये हैं। उन दिनों बहुत से लोग ऐसा सोचते त्रीर कहते थे। लेकिन तथ्य की बात यह है कि तैयारी का काम बराबर जारी था। १६३० में यह बात स्पष्ट हो गई । अगर इस प्रकार की मौन और आवश्यक तैयारी न हो तो जनता के अनुकूल उत्तर देने को तैयार होने पर भी कान्तिकारी श्रपना ग्रवसर खो दे सकता है। इसीलिए एक निरन्तर श्रोर श्रवि-श्रान्त कार्य करने वाले की छाशा छौर श्रद्धा के साथ गांधी कहता है-- 'मेरे लिए एक कदम काफी है।'

किसी वैज्ञानिक समाजवादी नेता ने ट्रे डयूनियन—व्यवसायसंघों— के कार्यों की निन्दा नहीं की है। वे भी तो सुधार का ही कार्य करते हैं श्रीर उनवा सम्बन्ध भी तो तुरन्त को समस्याश्रों से है। कभी-कभी तो वह इतने रुपया श्राना पाई का रूप धारण कर लेता है। फिर भी वह श्राव-रुपक है। यह नैतिक गुण पैदा करता है:—एकता, संघटन, दलगत देशमक्ति (Group Patriotism), सहयोग की भावना, श्राज्ञाकारिता श्रीर नियंत्रण—जिसके साथ श्रमर्यादित महत्वाकां लाशीर ईर्ष्या पर श्राव-रुपक दबाब भी श्राता है श्रीर जिनके विना कोई सफल श्रान्दोलन नहीं किया वा सकता—इत्यादि गुण पैदा होते हैं। इन रचनात्मक कार्यों वे। छोड़ दें तो सामान्य कार्यकर्ता क्या करेंगे १ वे सिर्फ विचार धारा पैदाकरते रहने श्रीर नारे लगाते रहने का काम तो नहीं कर सकते ! उन्हें धीरज के साथ काम करना और मामलों की व्यवस्था करना सीखना पड़ेगा।

फिर क्या कोई क्रान्तिकारी कह सकता है कि याज समग्र देश की जनता में एक क्या दस क्रान्तियों के लिए पर्याप्त गन्दगी, रोग, गरीबी, पतन श्रीर श्रज्ञान नहीं है? उसमें कुछ कमी होने से मानवी श्रन्याय श्रीर विपमता की घार, जोसभी दृष्टियों से काफी तेज है ग्रीर सुधारक के जुद्र प्रयंती के वावजूद तेज रहना चाहती है,कुन्द न हो जायगी। यह भी भय नहीं है कि क्रान्ति की भौतिक द्यौर द्यार्थिक पूर्वावश्यकताएँ समाप्त,या कमभी, हो जाँयगी । जहाँ तक रचनात्मक कार्यक्रम का सम्यन्ध है श्रीर जैसा कि इमारेविरोधी हमें वाद दिलाते रहते हैं,वह विषमता और गरीबीकी समस्या के एक किनारे को भी स्वर्श नहीं करता। यांद ऐसा है, श्रीर ऐसा है ही, तो उन्हें यह न सोचना चाहिए कि हम ग्रपने नम्र कार्यों से जो थोड़ी सहायता करते हैं, उससे क्रान्ति का दिन दूर होता जायगा । हम लोग जो किसान के हाथ में चन्द पैसे देकर खुश हैं, कितने खुश होंगे यदि वे पैसे कान्ति के जादू से निकल या चाँदी के सिक्तों में बदल जाँय ! इम उन में नहीं हैं जो गरीवों को ज्यादा अञ्छी मजदूरी मिलते और अधिक सम-स्थिति में जाते देखकर बुग मार्ने । जो ग्रादमी किसानों के हाथ में, उन के फालतू वक्त में किये गये काम के लिए ही सही, चन्द पैसे जाने से सन्तुष्ट हो जाय तो वह न देशभक्त होगा, न दयाशील मानव । निश्चय ही यह एक बटिया महत्वाकांचा होगी। हम तो चाहते हैं कि हमारी जनता श्रपने पूर्ण शारीरिक, नैतिक श्रीर वौद्धिक विकास को प्राप्त हो। इसमें सन्देह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि गांघी जैसा श्रादमी इससे कम की इच्छा ही नहीं कर सकता। लेकिन वह श्रीर उनके साथी च्यावहारिक ग्रादर्शवादी हैं। उनके लिए परिस्थिति का दोप यह है कि गरीव के लिए ये पैसे भी वड़ा महत्व रखते हैं। उनके लिए तो . यह जीवन-मरग् का प्रश्न है।

इसलिएराष्ट्रीयत्रान्दोलन केकान्तिकारीउद्देश्य कोन भूलते हुए भी रचनात्मक कार्यकर्तात्रों कोवर्तमान स्थिति में सामाजिक छौर छार्थिक पुन- र्निमाण के दैनिक कार्य की जिम्मेदारी उठानी चाहिए । १६२० से ऋव तक हमारे त्रान्दोलन का इतिहास इस दलील का काफी समर्थन करता है। जब भी सत्याग्रह ग्रान्दोलन शुरू किया गया है, जब भी सीधी लड़ाई का निश्चय हुन्ना है तब खदरमक्त न्त्रीर रचनात्मक कार्यक्रम के प्रचारक कभी सेना की पिछली कतार में नहीं पाये गये। जब भी थके सैनिकों ने लड़ाई वन्द करने - 'हाल्ट' - की स्रावाज बुलन्द की है तब भी वे खहर मनोवृत्ति वाले लोग नहीं थे जिन्होंने 'हालट' ('रुको') की पुकार लगाई हो। जय त्राफिसों का-त्राधिकार का सवाल खड़ा होता है तो वे कौन हैं जो पीछे हट जाते हैं ? जैसा कि अनुभव ने प्रकट किया है वे खदर श्रीर वैलगाड़ी की मनोवृत्ति वाले लोग ही होते हैं श्रीर जब कठोर, त्राकर्षगहीन मशक्कत की जरूरत पड़ती है तब वे कौन हैं जो त्रागे होते हैं ? निश्चय ही, खद्दर मनोवृत्ति ने कभी परीक्ता की घड़ियों में साहस ग्रौर स्फूर्ति का ग्रभाव नही प्रदर्शित किया । जहाँतक ग्रनुशासन का सम्बन्ध है उसने सबसे कम कठिनाई खड़ी की है। अगर कष्ट-सहन, विलदान की तैयारी, त्राज्ञापालन, संघटन, ईमानदारी तथा अनुचित महत्वाकांचा स्त्रीर ईर्षा का स्त्रभाव एक स्रच्छे स्त्रीर प्रभावशाली क्रान्ति-कारी के लज्ञण हों तो रचनात्मक कार्यकर्ता देश के किसी भी क्रान्ति-कारी की तुलना में ठहर सकते हैं।

इस सारी बहस में मैंने दलगत या सामूहिक जीवन में श्रिहंसा की नूतन सदाचारनीति का जिक नहीं किया है। जिसे श्राज भी भली तथा व्यावहारिक राजनीति श्रीर श्रिथंनीति समका जाता है मैंने सारी बहस में उसी का श्राधार लिया है। मैंने श्रपने तकों का श्राधार यह नहीं रखा है कि क्या होना चाहिए बल्कि वह जो वास्तव में है। मैंने कहीं श्राजकल की सदाचार-नीति के श्राधार पर श्राक्षेप नहीं किया है। मैंने गाँधी जी की श्रिहंसा श्रीर सत्य के नथे, फिर भी पुराने सिद्धान्तों की बावत कुछ नहीं कहा है।

# गांधी-मार्ग



# द्वितीय खएड

## दो क्रान्तियाँ

पत्येक युग की अपनी समस्याएँ होती हैं और आज हमारे सामने जो समस्या है वह सचमुच विशाल है। यह केवल राजनीतिक नहीं है। यह समय जीवन को उसके विविध से तो में स्पर्श करती है। दूसरे लोगों को अपने समय में केवल एक क्रान्ति के अनुसार अपना जीवन गठित करना पड़ा होगा। पर हमें अपने समय में एक दे हिरी क्रान्ति के अनुसार अपना जीवन गठित करना है। एक से हमारा पल्ला छूटा ही न था कि उससे बड़ी और विस्तृत दूसरी क्रान्ति से हमारा सामना हो गया।

पहली तो, बृटिशरा ज के आगमन और स्थापना केसाथ शुरू हुई। हम
पश्चिम की संघटित, यौवनमयी शक्ति से विर कर, जिसने एक प्रवलत्फान
के समान जो चीज सामने आई उसे उड़ाकर फेंकरिया, लगभगएक सदी
के थोड़े समयमें प्राप्त उसकी सफलताओं को अश्चर्य-विमृद् हो देखते रह
गये। हमने सोचा कि सिर्फ उनके उपायों की नकल करके, उनके मूल्यों
को स्वीकार कर और जीवनकी समस्याओं के प्रति उनके रख को अपना
कर हम भी उनकी शक्ति, उनकी कुशलता और जीवन का आगन्द प्राप्त कर
सकते हैं। इसी उत्साह में आकर हमने कठोर निर्दय चोटों से एक दोगली
सम्यता गढ़ डाली, जो पाश्चात्य सम्यता से, अपनी हीनता के कारण ही
अलग पहचानी जा सकती थी। यह खच्चर की माँति मजबूत और
उपयोगी दिखाई देती थी किन्तु वस्तुतः अनुत्पादक—वाँक—थी। और
यह स्वामाविक था। एक जाति के साथ, जिसने कभी गहरे प्रयत्न किये
थे और बहुत कुछ प्राप्त कियाथा, दूसरी और क्या वात होती। इसलिए
उसे ठहर कर सोचना और अपने अतीत का लेखा-जोखा लेना

दो क्रान्तियाँ ४७

पड़ा और युगों के अनुभव और संस्कार से उत्तन्न अपनी प्रतिभा— अपने स्वधमें और स्वभाव के अनुकृत एक नवीन मार्ग खोजना पड़ा।

यही लेखा-जोखा श्रोर श्रपनी राष्ट्रीय प्रतिभा के श्रन्कूल एक नया मार्ग खोज निकालना दूसरी क्रांति है। दोनों साथ-साथ चल रही हैं। दं:नों के भक्त श्रोर प्रचारक हैं, यद्यपि पहली शिथिल होती जा रही है। दूसरी ने जीवन के उन सभी चेत्रों में, जिनमें वह भारतीय स्वभाव के श्रनुसार रास्ता निकालने में सफल हुई, रचना की है, सुष्टि की है। में श्रपनी वात स्थट करने के लिए वंगाल से कुछ उदाहरण लूँगा।

एक धार्मिक जनता के साथ पश्चिम के प्रथम संस्का ने एक धार्मिक उ ल-पुथल पैदा की जिससे एक नये संप्रदाय-- त्रह्मसमाज-- की स्थापना हुई ! उसने बहुत काम किया ! उसने कुछ महान् व्यक्तियों को जन्म दिया ! लेकिन वह कोई भारतव्यापी छांदोलन न पैदा कर सका, न सर्व-मामान्य तक पहुँच सका, न व्यस्त संसार का ध्यान छपनी छोर छाकपित कर सका। यह कार्य तो ज्यादा छुद्ध भारतीय छान्दोलन ने किया-- मेरा मतलव उस छांदोलन से हैं जिसने श्री रामऋष्ण से स्फूर्ति प्रहण की छोर जिसका प्रवर्तन स्वामी विवेकानंद की प्रतिभा द्वारा हुछा वह छांदोलन न केवल सर्वसाधारण में फैल गया छोर उसने समग्र देशको प्रभावित किया बाल्क विदेशों में भी बहुतों का ध्यान छाव पित किया। छाज श्रीरामऋष्ण छोर विवेकानन्द के नाम विश्व के धमों के इतिहास की सम्पत्ति हैं !

साहित्य में भी जब तक बंगाल केवल अनुवाद करके सन्तुष्ट रहा तब तक वह कोई उल्लेखनीय सुष्टि न कर सका। किन्तु शीव ही बंकिम, शरच्चन्द्र और कवि रवीन्द्रनाथ का आगमन हुआ। कोन कहने का साहस करेगा कि वे पश्चिमी वस्त्रों से सिंजत हैं? इस बार भी परिशाम गौरवपूर्ण हुआ। कवि—रवीन्द्रनाथ—का नाम तो सारी दुनिया में फैल गया।

चित्रकला में रिव वर्मा ने पश्चिमी यथार्थवादी प्रणाली पर देवियों के चित्रवनाये, को भारतीय नारीत्व की विश्वमधूर्ण शामा से सर्वथा हीन थे । अय हम नूतन वंग-प्रणाली से परिचित हो गये हैं जो वस्तुतः वंगाल से स्फूर्ति ब्रह्ण करनेवाली चित्रकला की नवीन भारतीय प्रणाली हैं । इनमें अजन्ता की किंचित् सुगन्ध है । इसकी अत्यन्त पार्थिव मूर्तियाँ भी तुरन्त आकाश से उत्तरी प्रतीत होती हैं । इसने संसार की चित्रशाला में एक स्थान प्राप्त कर लिया है।

विज्ञान में जगदीशवसु ने, श्रपनी जातीय भावना के श्रनुकूल कार्य करके जीवन के ऐक्य का प्रदर्शन किया। दूसरे स्थानों में विज्ञान जीवन-नाशक सूत्रों का श्रन्वेपण कर सकता है; भारत में वह केवल जड़ श्रौर चेतन-स्थिर श्रौर जंगम--वस्तुश्रों की एकता का प्रदर्शन कर सकनाहै।

इतने उदाहरण काफी हैं। जो कुछ भारतीय भावना से स्फूर्त ग्रीर श्रमुप्राणित था वह थोड़े ग्ररसे में फलदायक-स् जनात्मक—हो गया। पर राष्ट्रीय जीवन के जिन श्रंगों ने विदेशी पकड़ से श्रपने को मुक्त नहीं किया, उनकी न केवल वाढ़ भारी गई विलक वे वं जर सिद्ध हुए। स्था-पत्य (भवन निर्माण कला) का ही एक उदाहरण लीजिये: सरकार, भारतीय राजान्त्रों ग्रीर बड़े जमींदारों की कोशिशों के वावजूद बिटिश ग्रागमन के पश्चात् दिल्ण के मन्दिरों ग्रीर ताजमहल के देश में एक भी ऐनी इमारत न खड़ी की जा सकी जो वास्तव में देखने योग्य हो। पास के विक्टोरिया मेमोरियल को देखने मात्र से यह मालूम हो जाती है। नई दिल्ली तो एक मूर्तिमान कलंक है। भूखों मरते कृषकों को चूम कर एकत्र किये धन से कठपुतली राजान्त्रों द्वारा बनाये हुए पाश्चात्य प्रणाली के ग्राम्य-भवन ('विला'), जिन्हें गलतो से महल कहकर पुकारा जाता है, िकृत न्त्राधुनिक रुचि का प्रदर्शन करते हैं। प्रत्येक वस्तु खर्चीली होते हुए भी भद्दी है।

इसिलए अगर हमें कोई महान् कार्य कर दिखाना है तो हमें पहली क्रांति से नाता तोड़ना और दूसरी क्रांति में अपने को डालना होगा। इधर राजनीति आगे आ गई है और उसने हमाराध्यान खींच लिया है। हम ने मुग्धभाव से आशा की थी कि सरकारें भानवी सुख को बहुत थोड़े अंश में वना और विगाइ सकती हैं; लेकिन हमें जल्द ही मालूम हो गया कि सरकार के रूप और गठन पर ही हमारे समाज की नीव का आधार हैं; और यह मा कि यदि हमारी संस्कृति की जीवित रहना और फलदायक होना है तो स्वतंत्र, देशी, राजनीतिक संस्थाओं की सहायता उसे मिलनी ही चाहिए। इसलिए यह स्थामाविक था कि राजनीतिक समस्या इतना ज्यादा थ्यान खींचती।

राजनीतिक जागरण की श्रायु लगभग श्राधी सदी है। वह विदेशी स्फ़ूर्ति से, विदेशी नमूनों पर शुरू हुआ, जिन्हें न हम सममते थे, न त्रात्मसात् – हजम—कर सकते थे । परिगाम यह हुत्रा कि बड़े दिन की खुड़ियों में, जब उनकी खदालतें बन्द रहती थीं, चन्द दिनों के लिए विद्वान श्रीर महत्वाकांची वकीलों की एक सालाना जमबट हो जानी थीं । वे वर्क और शेरिडन के साँचे पर अपनी वक्त त्व पहुता प्रदर्शित करते, श्रीर कभी श्रपने विदेशी प्रभुशों की, जिनकी सृष्टि वे थे, निन्दा करते, कभी-कभी प्रशंसा के कुछ प्रस्ताव पास करते और फिर अगले साल बड़े दिन में मिलने का निश्चय कर अपने स्थानों को लौट जाते। इनमें से कुछ जो ज्यादा उत्साही थे श्रीर जिन्हें ज्यादा फुर्सत था, खिलीनों-सी कोंसिलों में स्पीचें देते श्रीर श्रॅंगेज जन मत के सामने ग्रपने प्रभुश्रों की श्रपराधी करार देने के लिए तथ्यों श्रीर श्राँकड़ों का संग्रह करते थे । उन्हें बड़ी उम्मीद रहती थी कि यदि उनके वोलते हुए वाक्य काँग्रेस के परदे की भेद कर समुद्र के पार के लोकतंत्र तक पहुँच जायँ तो फिर सब कुछ ठीक हो जायगा। उदारदल के उन राजनीतिज्ञों के भाषणों से भ्रम में पड़कर जो दल के कामों में प्रयुक्त त्रपने नारों के तार्किक निष्कपों को भी नहीं समभते थे श्रीर वस्तुतः छद्मवेशी साम्रज्यवादा थे, हमारे नेता सोचते थे कि ग्रामिनपित वस्तु को पाने के लिए उनका जोर से और देर तक चिल्लाना ही काफी है। ब्रिटिश लोकतंत्र ग्रौर ब्रिटिश उदारवाद (लिवर्रालण्म) में उनकी वृच्चों-धी श्रद्धा थी। कभी-कभी तो वह दयनीय मालूम पड़ती थी।

स्वभावतः इसकी प्रांतिक्रिया हुई श्रीर काँग्रेस में राष्ट्रवादी दल पैदा हो गया । भिचा नीति का विरोध करके और सरकार की अधिक तेज ग्रीर स्पष्ट निन्दा करके इस दल ने विशेषता प्राप्त कर ली। उसने सर्व-सामान्य जनता में जाने ग्रौर एक कार्य-योजना का पालन करने की वातें कीं, यद्यपि उन्हें कभी कार्य रूप में परिशात नहीं किया। दोनी दल समान-रूप से महत्वपूर्ण थे। पर वे युवकों की बढ़ती हुई माँगें पूरी नहीं कर सकते थे, न बढ़ते हुए सामान्य ग्रासन्तोप को ही, जो निराशा की सीमा पर पहुँच चुका था, दूर कर पाते थे। युवकों की निराशा में यदले की, प्रतिहिंसा की त्राकांचा भी मिल गई। यह प्रतिहिंसा की भावना कुछ तो सब प्रकार की उचित राजनीतिक कार्रवाइयों के करू दमन से पैदा हुई थी, श्रीर कुछ श्रातंकवादी प्रणालियों में विश्वास होने के कारण । परिणाम-स्वरूप त्रातंकवादी राष्ट्रवादियां-जिन्हें भ्रमवश एनारिकस्ट नाम से पुकारा गया-का एक गुप्त दल संघटित हो गया । एनार्किन्म या ग्रायानकतावाद जीवन का एक तत्वज्ञान है जिसके साथ क्रोपाटकिन, टालस्टाय ग्रीर थोरो-जैसे सम्मानित नाम जुड़े हुए हैं जिन्हें दमां ग्रौर पिस्तौलों से कोई विशेष मतलव न था। लेकिन त्रौसत नौकरशाह इस वात को बहुत कम समऋता था और उनके सामने हत्या अथवा हत्या के प्रयत्न के श्रपराधी रूप में उपस्थित कथित श्रराजकतावादी की भी वहीं त्थिति थी। ये तीनों राजनीतिक दुकड़ियाँ राजनीतिक ग्रान्दोलन के पश्चिमी नमूनों को मानती हैं, -पहली साफ-साफ मानती ख्रौर कहती है, इसके प्रतिकृल दूसरी दो तीत्र त्रिरोध करते हुए स्वीकार करती हैं। पहली ने मुक्तकर गुरु की प्रिणिपात किया; दूसरी दो ने बोर शत्रुता के रूप में पश्चिम के प्रति अपना अनुराग प्रकट किया। मानव मनोविज्ञान के त्रानुक्ल हिंदू धर्म शत्रुता स्त्रीर घृणा को भी पूजा-उपासना-का एक रूप ग्रीर अ ेण्ठता के प्रति छूट ( 'कनसेशन' ) समकता है। ये विदेशीयन से भरी वाढ़ें (विकास क्रियाएँ) ज्यादा दिन न चल

सकती थीं। एक की प्रभावहीनता ने राष्ट्र को उत्तेजित कर दिया। ख्रोर दूसरी दो अपने विनाशात्मक कार्यक्रम के कारण राष्ट्रीय समस्या को हल करने में स्थयं अपनी असमर्थता तेजी से सिद्ध करती जा रही हैं। उन्होंने अपना थोड़ा-मा काम कर दिया और आज विघटन की स्थिति में हैं। पर सीभाग्य-वश राजनीति में एक कहीं अधिक सचा राष्ट्रीय आन्दोलन चल पड़ा है। उसके दावों की किंचित् विस्तार से परीचा करना हमारे लिए उचित होगा। इस समय सब प्रकार की ईंप्या-होप तथा पूर्व-कल्पित विचारों को छोड़कर हम एक विद्यार्थीं की माँति बैट कर इस पर विचार करें। उन्हों कि

राजनीति च्रेत्र में गांधी जी के ब्रागमन के साथ भारत में राज-नीतिक कार्य के उद्देश्यों, प्रयोजनी और साधनी में क्रांतिकारी परि-वर्तन हुए । यद्यपि वह उन्हीं पुरानी संस्थात्रों के जरिये काम करते हैं फिर भी हरएक चीज बदल जाती हैं। पहले राजनीति को शेप जीवन से अलग एक कार्य समभा जाता था। धर्म, नीति—सदाचार—श्रीर सामाजिक जीवन से वह कटकर ऋलग हो गई थी। ऋथेनीति के साथ उसका नाम-मात्र का सम्बन्ध था। वह एक ऐसा विभाग बनगई थी जिसका शेप जीवन से ग्रलग रहकर ग्रध्ययन ग्रौर ग्रभ्यास किया जा 'मकता था। गांधीजी के लिए तो समग्र जीवन एक था, इसलिए राज-नैतिक कार्य का सदाचरग्-नीति-ते, समाज-सुधार, श्रर्थनीति श्रीर सामान्य हितकर कार्यों से वनिष्ट सम्बन्ध था। इन सभी का प्रभाव श्रीर प्रांतिकवाएँ एक दूसरे पर होती थीं । कभी-कभी राजनीतिक कार्रवाई के लिए सामाजिक, नैतिक या आर्थिक सुधार पर बहुत ज्यादा जार देना ब्यावस्यक प्रतीत होता था । पहले समय में वंगाल, मद्रास या महाराष्ट्र के एक राष्ट्रवादी के लिए वह संभव था कि वह राजनीति में उप ग्रौर सामाजिक मामलों में प्रतिगामी हो। इस प्रकार के विरोधाभास ग्राज द्यतीत की वस्तु हो चुके हैं । पहले जमाने में सिर से पैर तक नवीनतम विदेशी फेशन ग्रीर पाशाक से सज एक लिवरल के लिए काँग्रेस प्लेट-

पार्म पर खड़े होकर स्वदेशी का उपदेश देना सम्भव था। श्रपने पेट में चंद प्याले उँ डेलने के बाद भी उसके लिए प्रथम कोटि का नेता होना विल्कुल संभव था। उसकी जीवन-विधि श्रौर कार्य राष्ट्रीय महासभा में उच्चतम पद पाने में वाधक नहीं थे। यह सब बदल गया है। गांधी जी की शिक्तात्रों से हम समक्त गये कि इस ब्रिटिश राज की अपनी कोई अंतःशक्ति नहीं है विलिक वह हमारी राष्ट्रीयता और निजी दुर्वल-ताओं के ऊपर खड़ा है। यह हमारी कमजोरियों श्रीर पापीं पर फलता फूलता है। इसलिए उससे लड़ने का सबसे उम्दा तरीका यह है कि हम ग्रात्म-शुद्धि ग्रीर ग्रपनी संस्थाग्रों में सुधार करें । स्वतंत्रता का ग्रान्दो-लन हमारी ग्रात्म-सुधार-चेष्टा के साथ-साथ चलना चाहिए। हम श्रपनी स्वदेशी के लिए स्वराज-स्थापना श्रौर उसके फल-स्वरूप स्व-देशी चीजों की रक्ता के लिए विदेशी चीजों पर लगानेवाले कर की प्रतीक् करने न वैठेंगे। हम ज्याज भी ज्यात्मत्याग का ऐसा नियम अपने ऊपर लागू कर सकते हैं जो उद्योग-धन्धों के विए सहायक ही सके, मादक द्रव्यहीन भारत के लिए हम शक्ति-परिवर्तन तक प्रतीक्षा न करेंगे वाल्क ग्रपने उदाहरण ग्रौर शान्तिमय पिकेटिंग से उसे उत्पन्न करेंगे। यही वात श्रस्युश्यता, हिन्दू-मुस्लिम एकता,राष्ट्रीय शिक्ता श्रीर ग्राम पंचायतों के बारे में कही जा सकती हैं। मोरियों की ग्राव-श्यक सफाई के लिए हम स्वराज्य के ब्रागमन तक प्रतीचा न करेंगे। हमें तो ऋविलम्व कार्य शुरू कर देना होगा ऋौर यह कार्य राष्ट्र य जोवन के सम्पूर्ण दोत्रों में फैला होगा।

निश्चय ही कुछ लोग कहेंगे कि गांधीजी के पहले भी ये विचार थे। वंगाल और पूना के राष्ट्रवादियों के पुराने कार्यक्रम में इस तरह की कुछ वातें थीं। अन्वेपण के त्रेत्र में गांधीजी की प्राथमिकता सिद्ध करने से मुक्त कोई सम्बन्ध नहीं। अगर मैं सिर्फ यह दिखा सक्ं कि वह जनता के सामने उसे कहीं जोर के साथ लाये हैं और इस बात की चेष्टा की है कि हर त्रेत्र में कुछ संगठित रचनात्मक कार्य हो तो मेरी वात सिड

सममनी चाहिए। यदि राष्ट्र ने उनकी प्रणाली में कुछ अधिक श्रद्धा प्रदर्शित की होती, उनकी अधिक सहायता की होती और ज्यादा वफा-दारी के साथ उनकी वार्तों का धानन किया होता तो पिछले दस वर्षों में जो कुछ संभव हो सका है उससे कहीं अधिक काम होता। पर जैसा है उसमें भी विशाल परिवर्तन हुए हैं। यह वात जैती उन लोगों के नामने स्पष्ट होगी जिन्हें अमहयोग आन्दोलन के पूर्व कोई गंभीर राजनीतिक काम करने का सौभाग्य वा दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है वैसी नई पीढ़ी के लोगों के सामने स्पष्ट न होगी।

दूसरा परिवर्तन जा हुआ है, राजनीतिक आन्दोलन के उद्देश्यों के विषय में है। ग्राज उद्देश्य शासनाधिकारियों में परिवर्तन करना नहीं है, केवल राजनीतिक मत्ता को इस्तान्तरित करना भी नहीं है, न केवल विदेशी को निकाल बाहर करना है यहिक जनता द्वारा ख्रीर जनता के लिए,जनता की सरकार कायम करना है। जनता से गांधी जी भूखे-नंग,दलित दरिद्रनारायण का अर्थ लेते हैं--उन ड्वे हुए और अस्प्र्यों का अर्थ लेते हैं जो हमें अपनी दृष्टि से हर जगह लिज्जत करते हैं। जो आदमी गांची जी या उनके ब्रान्दोलन के साथ शामिल होते हैं उनको ब्रपनी वाणी श्रीर श्राचरण से गरीवों के प्रतिएकतापदर्शित करनी पड़ती है—उन के साथ एक होना पड़ता है; यह बात शाही मोतीलाल ग्रौर लच्चाधिपति जमनालाल से लेकर मामूलां स्वयंसेवक तक पर लागू होती है; हाँ प्रत्येक को अपनी शक्ति और अपनी अडा के अनुभार वैसा आचरण करना पड़ता है। उन्होंने (गांधी जी ने) हमें चिखाया है कि जिनको नेतृत्व करना है उन्हें गरीवों की सेवा का वत लेना पड़ेगा श्रीर विना श्रपवाद के, सब को गरीबों की पोशाक—स्वादी, पहननी पड़ेगी।

गांधीजी ने वाणी पर ख्राचरण को महत्विदया है, ख्रीर खपने कठीर संयम के जीवन-द्वारा हम सबकी ख्रात्मशुद्धि का पाठ सिखाया है। सच पूछें तीपहले कांग्रेस का कोई लच्य—'क्रीड'—नहीं था। उन्होंने उसे एक लच्य ख्रीर कार्यक्रम दिया ख्रीर खपने देश-यन्युख्रों को दोनों के प्रति

ईमानदार सैनिक होने का ब्राह्वान कियां। उन्होंने देश के राजनीतिक जीवन के नैतिक धरातल को ऊँचा किया और ग्राज राजनीतिक ग्रीर निजी कार्य में ग्राचरण के एक नियम लागू होते हैं। उनका ग्राग्रह है कि राजनीतिक का बचन उतना ही विश्वसनीय होना चाहिए जितना एक साधु पुरुप का होता है। एक सार्वजनिक व्यक्ति को ऐसे वादे नहीं करने चाहिएँ जिन्हें वह कार्यरूप में परवर्तित करने की इच्छा न रखता हो । उसे वह सब दुरंगी चालें छोड़ देनी चाहिएँ जो राजनीति में कूटनीति — 'डिप्जोमैसी' — के नाम से पुकारी जाती हैं। गांधीजी इस भयानक नैतिक चिद्धान्त को नहीं मानते कि साध्य सेसाधनों का श्रौचित्य सिद्ध होता है। उनकी राजनीति सत्य ऋौर ऋहिंसा ५र ऋश्रित है। इन दोनों को उन्होंने प्रवल ग्रौर जीवनमय वना दिया है। पर उनकी ग्रहिंसा निष्किय त्रौर भाव-प्रवणतावादी साधु के लिए नहीं है! यह एक कार्य-शील सिद्धान्त - एक ग्रमली उस्त है जो ग्राने की संवटित करने में विश्वास रखता है। यह बुराई के प्रति ऋपतिरोध का पुराना सिद्धान्त नहीं है यिक्क गहरे ग्रीर ग्रियचल प्रतिरोध का सिद्धान्त है। पर इस प्रतिरोध में किसी के शरीर या जीवन गँवाने की आवश्यकता नहीं है । यदि शरीर या जीवन खतरे में ही हों तो स्वयं सुधारक की वितदान करना चाहिए।

इन प्रकार हमें सम्पूर्ण जीवन और मानवी सम्बन्धों को नियंत्रित करने वाले सिद्धानतों पर आश्रित एक उपपत्ति—'थियरी'—प्राप्त हुई है, चट्टानों की भाँति पुरानी पर उतनी ही नई और ताजी जितना केवल सत्य हो सकता है। हम लोग देववाणी को कार्य में और उपपत्ति—'थियरी'—को अमल में एक साथ देखते हैं। हमें न केवल एक धारणा (idea) प्राप्त हुई है विलक धारण स्वयं एक व्यक्ति में मूर्त्त या अवतरित हो गई है। किसी व्यक्तित्व, ('परसनैजिटी') की चेतन शक्ति से हीन धारणा उतनी ही रिक्त होगी जितना किसी सिद्धान्त के अनुसार न चलने वाला आदमी निष्फल—अनुतादक

होता है। जय धारणाएँ अवतार लेती हैं और उपयुक्त व्यक्तियों के रूप में जन्म लेती हैं तभी मानवी मामलों में वे प्रमावीत्यादक होती हैं; जय तक वे इस प्रकार जन्म नहीं लेती तब तक सिर्फ तार्किक मित्तिष्क को सन्तुष्ट करने वाला उपपत्तियों या सिद्धान्तों के रूप में रहती हैं और तब तक विश्वास, श्रद्धा और संकल्य पैदा करने में असमर्थ होती हैं। यदि बोल्शेविज्म लेनिन जैसे एक जीवन्त और व्यावहारिक व्यक्ति के रूप में अवतित्त न होता तो वह सिर्फ एक भार्किस्ट उपपत्ति मात्र बनकर रह जाता और रूस-जैमे एक महाद्वीप को सजीव न बना पाता बल्कि दुनिया के लिए भय बन जाता। गांधी-जैसे महत् नैतिक और आध्यात्मिक व्यक्ति के व्यावहारिक विवेक और उपद्यात्म के लाए मय वन जाता। गांधी-जैसे महत् नैतिक और आध्यात्मिक व्यक्ति के व्यावहारिक विवेक और उपद्यात्म के लिए भय वन जाता। गांधी-जैसे महत् नैतिक और आध्यात्मिक व्यक्ति के व्यावहारिक विवेक और उपद्यात्म के लिए स्था सुन्दर आर उपद्यात्म से हीन होकर सत्य और अहिंसा छूछे सिद्यान्त मात्र रह जाते या ज्यादा से ज्यादा बन्य कुटीरों में, अथवा सुन्दर और लच्छेदार वाक्यों में अपनी कायरता छिपाने के लिए दुर्वलों-द्यारा उनका प्रयोग होता।

— छात्र सम्मेलन, कलकत्ता के सामने दिये गये भाषण का साराश । अवद्वर, १६३१ ]

# ऋहिंसक कान्ति

<u>---ξ--</u>

#### समस्या

## व्यक्ति श्रीर समृह

मानव सम्यतात्रा न एक विचित्र ऋौर जटिल हरूय उपस्थित करतीहै । एकतरफतोपहले (सदा) ने ज्यादा स्पष्टता, न्याय, सहानुभृति, प्रे मञ्जीर उदा-रतादिखाईपड़तीई:ब्रूसरीस्रोरज्यादास्रौर वद्ता हुस्रा सन्देह,स्रविश्वास, विरोध, स्रन्याय, कर्रता स्रीर वृणा का राज्य है। जो कार्य स्रीर घट-नाएँ पूर्व पीढ़ियों को ठंडी ऋीर उदासीन छोड़ जाती थीं, वर्तमान पीड़ी को जारों के साथ प्रभावित करती हैं। पहले जमाने में ग्रभागों को जो चहानुभृति ग्रौर चहायता नहीं मिल पाती थी वह ग्राज उन्हें प्राप्य है। ब्राज हमारे पास रंगियों के लिए स्कूल हैं। जहाँ तक संभव है, हम प्रकृति श्रोर मानव दोनों की करूताओं के निराकरण का प्रयत्न करते हैं। यहाँ तक क्षयुद्ध में भी श्रपनीसमस्त घृगा के साथ जबहम बायलकरते हैं तब रेड-क्राम की महायता भी प्रस्तुत करते हैं। बच्चों ग्रौर विववाओं की त्यावश्यकतात्रों की त्योर जिस प्रकार ध्यान दिया जा रहा है, वैसा पहले कभी नहीं दिया जाता था। वृद्ध, अन्तमर्थं या पंतु, रोगी, वेकार ग्रीर ग्रमागों को समर्थन ग्रीर सहायता पात होती है। हम पर उनका दावा है। संसार के किसी भी हिस्से में मनुष्यों पर जो ऋापदाएँ ऋाती हैं समस्त सभ्य मानवता उसका अनुभव करती है। वर्णे, जाति,

मजहव या दूरी का अतिक्रमण कर सारी दुनिया आज पड़ोसी हो गई है। च्यकाल,बाढ़ या भ्कम्प चाने परमनुष्य के कप्टों को दूर करने के लिएसंसारके एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक लोग शक्ति भर दान या सहायता करते हैं। एक दूसरे के प्रति हमारे व्यवहार में पहले सेव्यादा स्पष्टता, व्यादा शिप्टता श्रीर ज्यादा प्रमन्नता दिखाई देनी है। रास्ते का धम्मी धुस्मा श्रीर शरावीपन थीरे-थीरे खत्मसा हो गया है; निजी मनाड़े भी कम हो गये हैं। चोरी, ग्रागजनी ग्रीर हत्या सम्य समाज में ग्रापवाद है,सामन्य नियम नहीं । दासमथा श्रोर गुलामी खोज के विषय मात्र रह गये हैं। सार्वजिनक उपयोगिता श्रीर संगठित परोपकार के कार्य सर्वत्र श्रारम्भ हो गये हैं। ज्ञान में वृद्धि हो रही है ग्रौर उसका स्नेत्र निरन्त विस्तृत ग्रीर गहरा होता जा रहा है। वाचनालय, पुस्तकालय, संग्रहालय -- स्यूजियम —सिनेमा श्रीर रेडियो निरन्तर ज्ञान की सीमा को बढाते जा रहे हैं। कलाकारों, कवियों ग्रीर साहित्यकारों को ग्राभृतपूर्व संरचण मिल रहा है यहाँ तक कि स्त्री-पुरुप के खेल श्रीर श्रानन्द भी पहले से श्रधिक श्रव्छी तरह संगठित ग्रीर व्यवस्थित हैं। मानवता ग्राज शरीर से ग्रधिक स्वच्छ ग्रीर रोगों की कम शिकार है। जीवन की ग्रीसत मर्यादा-त्राय-वदाने के लिए प्रयत किये जा रहे हैं। वाल-मृत्यु में त्राश्चर्य-जनक रूप से कमी हो गई। रोग में मानवी कष्ट ग्रीर व्यथा के निरा-करण के उपाय हो रहे हैं। इस सामान्य ग्रानन्द ग्रीर परिष्कार में पशुग्रों का भी स्थान हो गया है। मनुष्य पित्त्यों ग्रीर जानवरों के प्रति श्रिधिक सदय है। पशुद्यां के प्रति की जानेवाली निर्दयता दूर करने के लिए ग्रानेक संस्थाएँ खुल गई हैं। सम्य देशों में विविध प्रकार से जीवन ग्रधिक सरल ग्रौर परिष्कृत, ग्रपेनाकृत कम कटोर ग्रीर कम पाशविक वन गया है। इन सब वातों से केवल ईर्प्यालु निराशावादी या धर्मान्ध कहरतावादी ही इन्कार कर सकता है।

पर ज्वांही हम व्यक्ति ग्रीर सामाजिक चेत्र को छोड़कर ग्रन्तसामू-हिक, ग्रन्तरांष्ट्रीय जीवन की ग्रीर देखते हैं तो हमें माल्म पड़ता है कि

समाज ने प्रगति नहीं की है, विल्क कई वातों में वह पीछे चला गया है। सामूहिक जीवन ग्राज जङ्गल के कान्त से सिवा ग्रीरं कोई कान्त नहीं मानता । श्राधुनिक श्राविष्कारों के द्वारा दूरी का निराकरण हो जाने के वाद भी एक समूह वा दल (ग्रुप) दूसरे से त्राज उससे कहीं ज्यादा वास्तविक और विरतृत घृणा करता है जितना पहले कभी करता था। एक दूसरे के साथ उनके व्यवहार में स्वार्थ, विदेप, सन्देह ग्रीर ऋविश्वास का प्राधान्य है। जहाँ तक व्यक्तियों का सम्बन्ध है यद्यपि मानव-कल्याण श्रौर जीवन पर पहले से श्रिधिक ध्यान दिया जाता है साम्प्रदायिक, ऋार्थिक, जातीय या राष्ट्रीय समूहों का सवाल ऋाता है तव मानव भ्रातृत्व श्रीर सुख की सब धाराएं भुला दी जाती हैं श्रीर मानव जीवन की कोई कीमत नहीं रहती।समूहों के वीच श्रीर विशेषतः राष्ट्रनाम-धारीसमूहों के बीच सदाचररा, सजनों की छा चार-नीति के दर्शन नहीं होते। श्रंतर्राष्ट्रीयसम्यन्धऐसे घृणाजनक पाखंड से पूर्ण हैं जिनसे स्राज कोई घोका नहीं खा सकता। ग्रसत्य, यहाँ तक कि खुली वेईमानी की राष्ट्रों के पारस्परिक व्यवहार पर गहरी छाप है। जास्सी, धोखा, भूठ और द्वेषपूर्ण प्रचार को श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में श्रत्यन्त निर्लंजतापूर्वक उचित, संगत श्रस्नों के रूपमें श्रपनाया जाता है। रिश्वत, काँसा-पट्टी, घोका, हिंसा, चोरी, श्रग-जानी त्रौर हत्या सभी का सामूहिक सम्बन्धों में त्रपना स्थान -- महत्व-पूर्णस्थान है।मानव जीवन की कोई की मत नहीं है। राजनी विज्ञों-द्वारा श्रादमी ऐसेसाध्यों की पूर्ति में तोषों की खूराक बना लिये जाते हैं जो खुदउन्हीं के सामने स्पष्ट नहीं होते । ऋार्थिक जीवन शोषण से भरा है । प्रत्येक दल वा समूह ऐसे लाभ या सुविधाएँ चाहता हं जिनकी कीमत देने को तैयार नहीं । ऋन्तर्सामूहिक सम्बन्धों में ऋहंकार,उहंडता तथा जाति एवं वर्ग-द्वेष का बोलवाला है। यद्यपि युद्ध अव पहले से कम होते हैं पर वे पहले से अधिक भयानक और करू हो गये हैं। उनके सामने कुछ भी पवित्र नहीं, कुछ भी सुर्राज्ञत नहीं । पुजारी और मक्त, कलाकार और साहित्यकार, वैज्ञानिक और तत्वज्ञानी, कारीगर श्रीर किसान सब को

निर्दयतापूर्वक खाइयां श्रीर मोचों कं श्रोर धकेल दिया जाता है। श्रागे वढ़ते हुए विज्ञान श्रीर मानव चिक्रति ने चिनाश के जितने भी श्रस्त्रों का श्राविष्कार किया है उन सब का प्रयोग काल्पनिक मगड़ों के निवटारे के लिए किया जाता है। तोष, टैंक, हवाई जहा ज, पनडुक्त्री संव उचित-चैध—श्रस्त्र हैं। शिशु, नारी, उदासीन, िर्धिवल श्रधिवासी, श्रसेनिक सभी विनष्ट कर दिये जाते हैं। इससे भी बुगयह होता है कि येवम, जहरीली गैस या गोलावारी द्वारा पंगु श्रीर श्रपाहिजवना दिये जाते हैं। श्रन्तर्था मूहिक सम्बन्धों में न्याय भी नहीं रह गया है, उदारता श्रीर दया की तो वात ही क्या ! सदाचार वा नीति के किसी नियम का कभी पालन नहीं किया जाता । यदि कोई श्रन्तर्राष्ट्रीय परम्पराएँ होती भी हैं तो वास्तविक संवर्ष के वीच कभी उनका पालन नहीं किया जाता । ये सब ऐसे तथ्य हैं जिन्हें मानवजातिकी प्रगति के परम श्राशावादी समर्थक भी इन्कार नहीं कर सकते।

यह सब क्यों है ? मानव जीवन क्यों इतना सदय और साथ ही इतना पाशविक है ? वह क्यों इतना आकर्षक और साथ ही इतना घृिणत है—भदा है ? इस प्रश्न के यथार्थ उत्तर से ही समाज-सुधारक को उसके निवारण के उपाय सुक्त सकते हैं।

### दोरंगी सदाचार-नीति

हमें ऐसा जान पड़ता है कि व्यक्ति और समूह के आचरण के बीच यहाँ जो खाई आगई है उसका कारण यह तथ्य है कि मानवता ने शता-व्यियों से दो प्रकार के नैतिक मूल्यों को न केवल सहन किया है बिल्क उन्हें मान लिया है। जो बात व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार में अच्छी समभी जाती है वही समूहों के बीच व्यवहार में बुरी मानी जाती है। निजी जीवन में हम सदाचरण और परम्परा के नियमों से वॅथे हुए है परन्तु समूह-जीवन में ऐसी कोई बाध्य करने वाली आवश्यकता नहीं है। अगर कोई राज-नीतिश और राष्ट्र का प्रतिनिधि बनकर दूसरे देश को जाता है तो उसके आचरण में में असत्य और वेई मानी भरी होती है। वह अपने राष्ट्र वा राज्य के बास्तविक या काल्पनिक हित की वृद्धि के लिए कोई भी तरीका या

किसी प्रकार के एजेंट इस्तेमाल कर सकता है। गोपनीयता, वचना और धोका उसके त्राचरण के प्रधान त्रंग होते हैं। एक सूठे त्रीर धूर्च के लिए किती त्रच्छे समाज में कोई स्थान नहीं होता; पर राजनीतिक च्रेत्र में, विशेषतः अन्तर्राष्ट्रीय चेत्र में ऐसे ही लोगों का सम्मान किया जाता है। वे राष्ट्र की कौसिलों में ऊँचे स्थान प्राप्त करते हैं। एक व्यक्ति जो श्रपने पड़ोसी की कानून-सम्मत जायदाद छीन या ले लेता है, चोर कहलाता है। लेकिन जो सेनायित पड़ोस के देश पर सफल ब्राक्रमण करता है, वीर नायक का सम्मान प्राप्त करता है। श्रगर कोई श्रादमी गरीवी या भूख को न सह सकने के कारण चोरी कर लेता है तो भी वह जेल भेज दिया जाता है पर राष्ट्रीय पैमाने पर चोरी करने वाले चोर को इतिहास में स्थान देने योग्य समभा जाता है। त्रादमी की जिन्दगी का त्रन्त करने के कारण, ठीक ही, खूनी की फाँसी दी जाती है, लेकिन तामूहिक हत्याएँ करने वालों के लिए कोई सजा नहीं है। यिनक वड़े पैमाने पर कत्ल करनेवालों के लिए विजय-मुकुट ग्रौर विजय की स्वागत-यात्राएँ सुरिच्तित हैं। व्यक्तिगत जीवन में नम्न, सरल श्रीर चमाशील रवभाव को हम पसन्द करते हैं किन्तुराजनीतिक जीवन में वात इसके ठीक उलटी है। सफल राजनीतिक के श्रिभमानी, प्रतिहिंसक श्रीर श्राकामक होने की त्राशा की जाती है। व्यक्तियों का त्राधिकार, विल्क कर्त व्य, है कि अपने पड़ोसी के लिए अपने निजी हितों का विलदान करें किन्तु यदि कोई समूह या राष्ट्र ऐसे उपकारी गुणों का त्राचरण करे तो वह राष्ट्र न केवल नष्ट कर दिया जायगा विल्क मूर्ख भी समक्ता जायगा। यदि कोई त्रादमी इतना भ्रष्ट या कुमार्गी हो जायिक त्रपराधी की जगह निदोंष लोगोंको पीड़ा देने लगेतो वहसमाज-विरोधी, पैशाचिक,। उत्पीड़क श्रौर मानवस्तर से हीन समक्ता जायगा पर यदि एक पुलिस या सैनिक प्रफसर किसी समूह, जाति या राष्ट्र को कुछ न्यक्तियों की यथार्थ वा जिल्पत गलितयों के लिए त्रातंकित करे तो वैसे त्रप्रसर की कुशल ासनकर्त्ता श्रीर मनुष्यों का शक्तिमान नेना ---कोई समाज

चाहे कितना ही संस्कृत और परिष्कृत हो, आतंकवादी, वमवर्षक या त्राकामक के लिए त्रपने दरवाज नहीं वन्दकर नकता। त्रागर ऐसे समाज-द्रोही व्यक्ति अपने-अपने मजहव के परम्परागन आचारों का पालन करते हैं तो उनका विभाजन अच्छे मुमलमानों, अच्छे हिन्दुओं और ईसाइयों के रूप में किया जाता है।जो कुछ भी व्यक्तिगत श्रीर सामाजिक श्राचरण में ठीक, उचित श्रीर नैतिक समभा जाता है, समृह-सम्बन्धी में गलत, बुरा श्रीर श्रनैतिक हो जाता है। मानव कर्म के एक चेत्र में जिसको प्रशंसनीयसमभा जाता है उसकी दूसरे चेत्र में निन्दा की जाती है। मानवता अविरोधभाव से प्रतिदिन राजनीतिज्ञों और राजमंत्रियों-द्वारा निर्लब्ज भूठी वार्ते कहने का हुएय देखती है—ऐसी भूठी वार्ते जो लोगों को घोखा देने में ब्रासमर्थ रहती हैं। फिर भी ये सब भूठे श्रीर प्रवंचक सरकारी श्रधिकारी सम्मान्य समभे जाते हैं। उनमें से कुछ धर्मात्मा ग्रीर ईश्वर से डरनेवाले व्यक्ति होने की प्रसिद्धि का भी मजा लूटते हैं। व्यक्तिगत जीवन में बुद या ईसा के नियम और समृह-जीवन में मुसा के विलक्ष उससे भी गये-गुजरे नियम !सार्वजनिक श्रौर राजनीतिक जीवन का तो सदाचरण से बहुत ही कम सम्पर्क हुआ मालूमपड़ताई। इस क्षेत्र में केवल सफलता का महत्व है। व्यक्तिगत ग्रीरसमृह-सम्बन्धी सदाचरण में-नीति में-चौड़ी श्रीर नभरनेवाली खाई श्रा पड़ी है।

यह दोरंगी सदाचार नीति श्रीर दो प्रकार के मृल्यों को रखकर मानवता ब्यक्ति श्रीर समृह, सामाजिक श्रीर राजनीतिक जीवन केवीच के सेन्द्रिय श्रन्तर्सम्बन्ध्र को सममने में श्रसफल रही हैं। समृह (युप) के बिना ब्यक्ति कुछ नहीं है; श्रीर कोई समृह ब्यक्ति के श्रलावा श्रीर किसी के जरिये चल नहीं सकता। श्रगर समृह-ब्यवहार जगली श्रीर हिंसक है तो उसका प्रतिकृत प्रभाव ब्यक्ति के सामाजिक जीवन श्रीर सामान्य सदाचार-नीति पर पड़ेविना नहीं रह सकता। मानवता वरतुतः सभी सम्य वन सकती है, जब उसके दोनों पहलू व्यक्ति एवं समृह या सामाजिक एवं राजनीतिक पहलू, सम्य हों। नैतिक (सदाचारी) व्यक्ति त्रीर त्र्यनैतिक समाज त्राधिक समय तक लाभदायक रूप में साथ नहीं चल सकते। व्यक्तिगत त्रीर सामाजिक प्रगति के साथ-साथ यदि समूहगत त्रीर राजनीतिक प्रतिगामिता चलतो रहेगी तो स्थायी उन्नति के लिए त्रावश्यक सन्तुलन नष्ट हो जायगा।

## ऐतिहासिक उदाहरण

ऐंसे ऐतिहासिक उदाहरण हैं कि जव ख्रौर जहाँ इस ख्रन्तर्सम्बन्ध को पहचाना या कार्यान्वित नहीं किया गया तहाँ समाज को पिछड़ जाना पड़ा है । भारतीय इतिहास से कुछ प्रासंगिक उदाहरण देकर में इसवात को प्रदर्शित करूँगा । भारतीय लोग, विशेषतः उच्चतर वर्गों के लोग, सामान्यतः व्यक्तिगत रूप से स्वच्छ रहते हैं । वे निरन्तर प्रज्ञालन श्रौर दैनिक स्नान करते हैं। ऋषिकांश प्रतिदिन कपड़े बदलते हैं। उनके घर, रसोई के कमरे, भगडार, वर्तन-भाँड़े प्राय: बहुत साफ होते हैं। फिर इतना होने पर भी क्यों भारत में स्वच्छता का मानदराड—स्टेंडर्ड—बहुत नींचा है। इसलिए कि निजी स्वच्छता का ख्याल रखते हुए भी हम उसके सामूहिक प्रत्यंग की उपेत्ता करते हैं। स्राम सड़क, गांव, कस्त्रा त्रौर नगर से मानों हमारा सम्बन्ध ही नहीं है। उनके प्रति किसी का ध्यान नहीं है। हम भोलेपन के साथ सोचते हैं कि अपने व्यक्तिगत जीवन से मैल या धूल हटाकर हम उससे वच सकते हैं। परन्तु समूह (ग्रुप) का व्यक्ति से कुछ ऐसा सम्बन्ध है कि जो कूड़ा हम इतनी त्रमावधानी के साथ अपने दरवाजों से बाहर फेंक देते हैं, मक्खियों, मच्छरों, मलेरिया तथा अन्य रोगों के रूप में हमारे पास लौट आता है। कितनी ही वार ऐसा होता है कि सड़क या गलियों से त्रादमी चला जा रहा है कि ऊपर की मंजिलों में वैठो हुई मधुरस्वभाव की महिलाएँ वा सजन गन्दा पानी, या कभी-कभी उससे भी ठोस कोई चीज, लापरवाही ते नीचे फेंक देते हैं ख्रौर राह चलने वाले के कपड़े खराव हो जाते हैं। ये स्त्री-पुरुष ग्रपने शरीर को स्वच्छ करने के लिए प्रतिदिन एकाधिक वार स्नान करते हैं। पर उनके ख्याल में मानों समाज को कोई अधिकार

ही नहीं; उनके लिए वस व्यक्ति की ही गणना ग्रीर महत्व है। ऐसा त्रादमी समृह के प्रति कोई कर्त्तव्य नहीं समकता। इसका परिणाम व्यक्ति ग्रीर समृह दोनों के लिए भयानक हुन्ना है।

हमारे पूर्वज ज्ञान को पवित्र रखना चाहते थे। वे अयोग्य, अन-धिकारी को ज्ञान नहीं देते थे। उन्होंने उसे ऊपर के दो वर्गा तक सीमित रखा। सदियों के बाद इसका क्या परिणाम हुआ है ? वेदों, शास्त्रों तथा तत्वज्ञान की उन अनेक प्रणालियों के बावज्द, जिन्हें एक दिन हमने जन्म दिया था, आज शायद शिक्ता की दृष्टि से हम संसार में सबसे पिछड़े हुए हैं। हिन्दू वेद की शपथ लेते हैं पर उनमें से कितनों ने इन अथों को, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनमें समस्त भृत और भावी ज्ञान संग्रथित है, देखा भी है ? जिस अन्धकार में हम अपने देश के कुछ वर्गा को रखना चाहते थे उसने सबको, जिसमें इस अदूरदर्शितापूर्ण नीति के प्रणेता भी हैं, वेर लिया है।

हम श्रस्तुतों की एक जाति पैदा करके श्रपने की ऊँचा श्रीर शुद्ध रखना चाहते थे। श्राज भारतीय, ऊँच हो या नीच, न केवल विदेशों में विलक श्रपनी जन्मभूमि में भी श्रस्तुत है। श्रमल श्राह्मण, ज्ञिय, यहाँ तक कि श्रमल वैश्य भी श्राँगरेज है। भारतीय तो हिमालय श्रीर गंगा के श्रपने ही देश में जाति-यहिष्कृत हैं। हमने जो किया उसी का यदला पा रहे हैं। इस नैतिक विश्व में प्रकृति व्यक्ति श्रयया समूह की हर एक लापरवाही का यदला ले लेती है क्योंकि इस प्रकार के कार्यों से उसका सन्तुलन नष्ट हो जाता है।

व्यनि, श्रीर समृह एक दूसरे के साथ वैधे हुए हैं। वे एक ही मान-वता के दो पहलू हैं। यदि एक श्रागे वढ़ जाता श्रीर दूसरा पीछे छूट जाता है तो सन्तुलन विगड़ जाता है श्रीर श्रन्त में दोनों की हानि होती है। समस्त संसार के चिन्ताशील—विवेकी—मनुष्यों को यह यथार्थ भय है कि श्रगर मानवता ने समृह-सम्बन्धों की समस्या हल नहीं की, यदि उसने समृह जीवन को नियंत्रित श्रीर नीतियुक्त नहीं वनाया तो सम्यता ने श्राज तक जो प्रगति की है उसे प्रकृति पीछे वसीटकर छीन लेगी श्रीर मानवता पुनः उसी पाशविक स्थिति में जा पड़ेगी जहाँ से वह उठी या श्रागे वदी थी। चंद श्रीर विश्व-युद्ध समस्त मानव जाति को वर्वरता की दशा में डाल देंगे।

तव यह सवाल उठता है कि जो समूह-जीवन हमारी, सदियों में कड़ी मेहनत से प्राप्त की हुई, बौद्धिक छौर नैतिक विजयों को नष्ट करने पर तुला हुआ है उसे किस तरह नियंत्रित किया जाय छौर नीतियुक्त बनाया जाय ? क्या कोई रास्ता है ? छागर है तो वह क्या है ? छाइए देखें कि समाजिय व्यक्ति की प्रगति का इतिहास इस समस्या की कोई कुंजी हमारे सामने पेश करता है ?

# अहिंसा की ओर

## नियम

मानव व्यक्ति ने सम्यता के पैनाने में कैसे उन्नति की ? उसने किन उपायों, किन साधनों का सहारा लिया? एक जमाना था,—यद्यपि सव जातियों के जीवन में वह एक साथ नहीं आया —जब आदमी प्रकृति की गोद में रहता था जैसे जानवर रहते हैं। यह सब के विरुद्ध हर एक के निरन्तर, कभी न बन्द होने वाले, युद्ध का जमाना था। जानवरों की प्रकृति की भाँति मानव प्रकृति भी प्रतिहिंसां से पूर्ण थी। अपने दैहिक आर्थ में 'सबसे समर्थ की अस्तित्व—रज्ञा' (Survival of the-flttest) का कानून स्वच्छन्द एवं पूर्ण रीति से प्रविलत था। यह स्थिति वहुत दिनोंतक नहीं चल सकती थी। यदि यह बहुत ज्यादा दिनों

तक चलती रहती तो मानव-जाति का लीप हो गया होता। पर मान-यता जीती रह सकी क्योंकि युद्ध और हिंना के नियम के त्थान पर उसने कुछ और ही नियम स्तोज निकाला। वह कीन सी मंयोगाकर्पण् शक्ति थी जिसने स्त्री-पुरुषों को कुटुम्यों, कुनवों, टुकड़ियों और राष्ट्रों के रूप में संयुक्त कर दिया ? निपेधात्मक शब्द इस्तेमाल करना चाहें तो वह ग्राहिंमा थी; विधायक शब्द इस्तेमाल करना चाहें तो वह प्रेम का नियम था, जो शान्ति और सहयोग की ग्रांर प्रेम्ति करता था। न केवल वे संवटन और समूह जो मनुष्य ने बनाये और उनुका विकास किया बल्कि सम्पूर्ण मानव-संस्थाएँ कमशः हिंसा और युद्ध की ग्रावस्था पार कर सहयोग ग्रीर ग्राहिंसा की ग्रावस्था तक पहुँची हैं। ग्रापनी बात समकाने के लिए कुछ उदाहरण लेंगे।

कुटुम्यः-पहली श्रीर सब से पुरानी संस्था, जिसके कारण निरन्तर मानव जीवन संभव हुया, कुटुम्ब है। इसके सम्पूर्ण विविध सम्बन्ध धीरे-धीरे वरावर ग्रहिंसक वनते ग्रीर हिंसा का त्याग करते जा रहे हैं। ब्रारम्भ में कुटुम्ब के मुखिया को सब म्बी-पुरुप सदस्यों पर पृर्णाधिकार माप्त था। पत्नीपति की जायदाद थी, वचीपर पिता का पृणाधिकार था। वह उनके शरीर ग्रीर जीवन का मालिक था। प्रारंभ में वह ग्रांग-भंग करके या जीवन लेकर नहीं विल्क, जरूरत के समय, अपनी इस मिल्कि यत का ग्रन्य चीजों की तरह उन्हें वेचकर, ग्रपने इस ग्रिथिकार का प्रयोग करता था । इसके बाद वह युग आया जब वेचना बन्द हो गया । श्चाव वह श्राज्ञा-भंग पर वा नाराज होने पर मार-पीट के रूप में उसक दगड देने लगा । राज्य को भी कोई अधिकार न था कि वह कुटुम्य में उसके मार-पीट करने के श्राधिकार में दस्तन्दाजी करे। श्रापने प्रभुत्व की प्रत्येक काल्पनिक अवज्ञा आवश्यक दगड के रूप में सामने आती थी । इसमें शक नहीं कि अवज्ञा, विरोध या अभिभावकों की अपसन्नता के अनुगर दण्ड की भी अलग-अलग श्रीण्याँ थीं। आज भी कौद्रम्बिक सम्बन्धों में शारीरिक दण्ड की प्रथा चली जा रही है पर प्रत्येक सभ्य राज्य त्रात्यन्तिक मामलों में हस्तच्चेय करने के श्रधिकार का दावा करता है। वालिग स्त्री पुरुष कमोवेश त्राजाद हैं। त्र्यव बचों के ग्रधिकार भी माने जाने लगे हैं। निर्दय व्यवहार करने पर त्राधिनक राज्य त्राभिभावकों के प्रभुत्व में हस्तच्चेप करता है।

विवाह:--विवाह-संस्था में भी ऋद्भुत परिवर्तन हुए हैं। स्त्रियों की चोरी, छीनाकपटी श्रौर कुएड की कुएड भगा ले जाना एक जमाने में उत्तम विवाह-विधि समकी जाती थी जिन्हें परम्पराश्रों की स्वीकृति प्राप्त थी। श्रारचर्य तो यह है कि इस विचित्र रीति से प्राप्त बहुएँ हिंसा की दयनीय शिकार नहीं हुआ करती थीं। अगर ज्यादा नहीं तो उन विवाहीं में भी उतना 'रोमांस'—प्रेम, ब्राकप रा ब्रादि तो होता ही था िततना त्याज के विवाह में है, जब कि उसने दो स्वतंत्र ऋौर समान वयप्रातव्यक्तियों के बीच मुक्त व्यवसाय का रूप धारण करं लिया है। अय भी आदर्शतक, लच्यतक पहुँचना वाकी है। माता-पिता की हिंसा जाति, धर्म ग्रीर वर्ण-रंग-का विद्वेष ग्राज भी स्त्री-पुरुष के वीच के इस ग्रत्यन्त नाजुक सम्बन्ध को दवाये हुए है! यद्यपि श्रव उसका दवाव वहुत सुद्धम रूप धारणकर चुका है। ग्राज उन्नत देशों में विवाह न केवल अपेचाऋत वन्धनमुक्त हो गया है विलक मध्ययुग के एक दूसरे को रिक्ताने की किया से सम्बन्धित चतुराईपूर्ण श्रमत्यों का स्थान उनके प्रेम के मुक्त ग्रीर स्पष्ट ग्राश्वासन ने ले लिया है। छल, ग्राडम्बर श्रौर नखरे धीरे-धीरे श्रसम्मानित होते जा रहे हैं।

विवाहानन्तर प्रवृत्ति प्रगतिशील समः नता की ग्रोर है। श्रार्थिक ग्रयोग्यताएँ तक लुत होती जा रही हैं। उस जमाने से समाज ग्राज कितना ग्रागे वढ़ गया है जब किसी लम्बी ग्रनुपस्थित के बाद पित ग्रयनी पत्नी का स्वागत पराम्परागत डंडे या मारपीट से करता था ग्रौर जब उसके ऐसा न करने पर पत्नी समऋती थी कि उनके मधुर पारत्परिक संबंध में कल उदासीनता ग्रागर्ड है! क्या कोई ग्राधनिका इस पर

विश्वास करेगी कि जाति के इतिहास में कुछ ही सदियां नहले ऐसे सम्बन्ध विवाहित जीवन को मधुर बनाते थे ?

शिशु-संबर्धन: — पुराने जमाने के लोग यह विश्वास नहीं कर सकते थे कि यचों को कुलीनता श्रीर शिचा लात-वृँसे के विना भी दी जा सकती है। 'इंडा दूर रखा कि लड़का विगड़ा' यह शिचा का पिव सूत्र था। श्राज भी मानवता पर से इसका प्रभाव एकदम दूर तो नहीं हो सका है पर धीरे-धीरे वह श्रमुभव किया जा रहा है कि चाबुक श्रीर इंडे जानवरों की सीख के भी सवांत्तम साधन नहीं हैं। श्राज तो यथा-संभव धमकी श्रीर कटोर भाषा के प्रयोग से भी वचने की चेष्टा की जाती है। यचे सजग हो रहे हैं। उनके जीवन में प्रकाश श्रीर हास्य का प्रवेश किया जा रहा है। उनके प्रति सावधानी श्रीर सम्मान का ज्यवहार श्रव किया जाता है।

एक जमाना यह था कि वसे की प्रत्येक जिज्ञासा, उत्सुकता थप्नड़ से सन्तुष्ट की जाती थी। यसे के श्रमुविधाजनक प्रश्नों श्रीर उत्सुकता को शान्त करने के लिए सम्य श्रिभमावक भी श्रमत्य श्रीर प्रयंचना का श्राश्रय लेते थे। श्राज शिशुशों के संवर्दन में श्रच्छे स्कूली तथा सम्य श्रीर मुसंस्कृत घरों में न केवल डंडे बिल्क श्रमत्य श्रीर प्रवंचना का भी त्याग कर दिया गया है—या किया जा रहा है।

सभ्य यालक का मनोविज्ञान ही बदल गया है। जहां उसकी पूर्व पीढ़ी डंडे के सहारे कुलीनता, ज्ञान और धार्मिक शिक्ण प्राप्त करती थी तहां त्राज वह इस प्रकार शिक्ति होने से इन्कार करता है। इसके पूर्व कि वह अपनी संभावनाएँ प्रकट करना स्वीकार करे वह अपने साथ सावधानी और सम्मान का व्यवहार चाहता है। यदि अनुचित द्याय डाला जाता है तो उसके अन्दर विचित्र जटिलताएँ पैदा हो जाती हैं और वह स्नायुरोगी और अत्यन्त उत्तेजनशील वन जा सकता है।

धर्मः--पशु-विल, मनुष्य-विल, जवरदस्ती मत-परिवर्तन श्रीर कल्लेश्राम से इसका श्रारम्भ हुश्रा । इसके नाम पर संसार के विस्तृत

गांधी-मार्ग

ξ=

हृदय बदले जा सकते हैं। इसलिए धर्म-प्रसार के कार्य में सुद्भा रिज़्वत, चंटतापूर्ण प्रचार, शैन्णिक श्रौर सामाजिक सेवा के नये साधनों का उपयोग किया जाता है। पर इस प्रच्छन्न हिंसा की भी निन्दा की जाती है क्योंकि ग्राध्यात्मिक धर्म-परिवर्तन के लिए यह दुनियावी पुरस्कारों की व्यवस्था करता है। जो मिशनरी प्रवंचना ख्रीर सुच्म हिंसा के ऐसे साधनों का उपयोग करते हैं उनकी प्रशंसा नहीं की जाती। उनके अभिप्राय पर संदेह किया जाता है। ऐसे लोग आध्यात्मिक मूल्यों की श्रपेत्वा संख्या की, जो उन्हें सत्ता प्रदान करती है, श्रधिक परवा करते हैं। धीरे-धीरे स्रव धर्म को व्यक्ति का निर्जा मामला स्वीकार किया जाने लगा है। सचा धर्म-परिवर्तन वह है जिसमें सत्य की खोज में लगे उपासक के हृदय का परिवर्तन हो। ग्राध्यात्मिक भावनाशील लोग इसका जरा भी ऋतिक्रमण होने को हिंसा में गिनते हैं। व्यापार-यह लूट, चोरी श्रीर जलदत्युता से श्रारंभ हुश्रा। बहुत जमाना नहीं गुजरा जब पश्चिम में पृथ्वी ग्रौर समुद्र पर छापा मारने वे लिए वहाँ की विभिन्न सरकारों-द्वारा व्यवसाय-संघों का निर्माण होत था ग्रौर उन्हें सनदें दी जाती थीं। उतना ही व्यापार वे जानते थे। एलि जवेथ के समय के इंग्लैगड में यह एक अच्छा व्यापार समका जात था कि स्पेन के जहाज अमेरिका से जो वहुमूल्य सामग्री लाते थे उनप समुद्री डाकुत्रों के रूप में छापा गारा जाय त्रौर यह माल स्पेनी लोग खु भी इसी प्रकार की व्यापारिक लूट में प्राप्तकर लाते थे। हवशियोंको उनवे देश से जवरदस्ती भगा लाकर ग्रामेरिकन कृ पत्तेत्रों या वागों में उन गुलामों के रूप में वेचना ग्रँग्रे जों का वड़ा लामजनक व्यवसाय था। मानव-मांत के इस व्यवसाय के ऋपने एकाधिकार को उस समय इतन डचित त्रौर न्यायपूर्ण सममते थे कि उसके लिए अन्त तक लड़ने व

भूखरडों तक विस्तृत भयंकर युद्ध होते थे। त्र्याज वहुत पिछड़ी हुई जातियों को छोड़ कर शेष सभ्य जगत् में यह मान लिया गया है कि हिंसा त्र्यौर जवरदस्ती से धर्म-विश्वास का परिवर्तन नहीं हो सकता, न तैयार होसकते थे। ब्राज ये वातें लुप्त हो गई हैं। यह टीक है कि व्यापार ख्रीर उद्योग ख्रमी तक धांखाधड़ी ख्रीर हिंसा के स्ट्म हतों से मुक्त नहीं हैं किंतु जो प्रगति हुई है वह बहुत ख्रधिक है। एक व्यापारी के राव्द का लिखित बादे ('ब्रांड') की भाँति ही सम्मान किया जाता है। धांखाधड़ी तो सदेव संभव है, फिर भी सामान्य व्यापारिक सम्बन्धों में दोनों पत्तों के लाभ की भावना रहती है। नम्ने के ख्रमुसार मालभेजा जाता है, धारे-धीरे निश्चित एवं स्थिर मूल्यों का चलन वढ़ रहा है। मानवता के इस प्रमुख स्वार्थपूर्ण कार्य से वेईमानी ख्रीर धांखाधड़ी को दूर करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। वाजार में ख्रत्यधिक मात्रा में माल भर देने (डिम्पिंग), शोपण तथा श्रमिकों की मुखमरी के रूप में ख्रनेक प्रकार की हिंसा प्रचलित है। फिर भी धीरे-धीरे इनके विरुद्ध मानव-ख्रन्त:करण जावत होता जाता है ख्रीर उसमें हढ़ता ख्राती जा रही है।

शासनः संस्था या सरकारः — इसका छारंभ भी हिंसा में ही हुछा छीर स्थापित होने के बाद भी वह हिंसा से ही चलाई जाती रही। एक शिक्तमान व्यक्ति की मनमानी इच्छा ही देश का कान्त थी। यह इच्छा भा किसी ज्ञात छाथवा सामान्य सिद्धान्त पर नहीं चलती थी। वह सनक से भरी हुई, मनमानी, छावेशपूर्ण छौर प्रतिहिंसक होती थी। सममान्वन-बुभावन छौर सहमांत से उसका कुछ सम्बन्ध न था। वह दमन, दलन छौर छातंक द्वारा चलाई जाती थी। कालान्तर में शासक की व्यक्तिगतइच्छाका स्थान दुकड़ी, एकशासक वर्ण या जाति ने ले लिया। वर्ण या दुकड़ी चाहे जितनी छोटी हो, कितपय सामान्य सिद्धान्तों के विना वह काम नहीं कर सकती। इसलिए निश्चित कान्त वनाये गये छौर वाद में उन्हें लिखित रूप भी दिया गया। उसके याद 'कोड' वने यानीकान्तों का संकलन हुछा। फिर भी शासक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्राय: इन कान्त का उल्लंबन होता था। कान्त के सामने सब समान नहीं समभे जाते थे। कालान्तर में सनक से भरी छल्पसंख्यक दुकड़ियां

की सरकारों का स्थान प्रजासत्तात्मक शासन ने ले लिया। प्रजातंत्र ने कानून की दृष्टि में सबके समान होने का सिद्धान्त चलाया। कानून की वास्तविक भावना का पालन करने के लिए इस कानृन में सामान्य प्रजा की इच्छा-ग्राकांचा प्रतिफलित होनी चांहए । वह जनता के निर्वाचित मितिनिधियों द्वारा ही वननाया हटना चाहिये। न्याय-विभाग को शासन विभाग से स्वतंत्र कियागया। तव भी प्रजातंत्र का क्रम पूरानहीं हुन्ना। च्यवहार में यह ज्ञात हुआ कि लोकिशय सरकारें केवल नाम और रूपमें प्रजासत्तात्मक हैं, वत्तुतः वे प्रच्छन्न स्वल्प जनसत्तात्मक सरकारें हैं। गरीव इतने ज्यादा गरीव थे कि स्वतंत्रतापर्वक विना किसी दवाव के ऋषने बोट-मत-नहीं दे सकते, न सरकार के निर्णयों पर श्रपने संकल्प का प्रभाव डाल सकते थे। इसलिए आज राजनीतिक स्वतंत्रता के साय सामाजिक ग्रौर ग्रार्थिक स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। फिर भी यह उपपत्ति ('थियरी') त्राज भी है कि सभी प्रकार की सरकारें जवरदस्ती और हिंसा वल पर आश्रित हैं, यद्यपि सभ्य आधृनिक राज्यों में तरकार के पीछे रहनेवाला यह हिंसा वल अमली रूप में नहीं वरन् प्रच्छन्न रूप में रहता है । उसे पीछे रखा जाता है कि जब किसी तरह काम न चले तो अन्ततोगत्वा उससे काम लिया जाय या फिर समाज-विरोधी तत्वों को भयभीत श्रौर नियंत्रित करने के लिए उसे रखा जाता है। सामान्यतः कार्यरूप में उसका पालन कम ही किया जाता है।

श्रापाध विधानः—शुरू में जुर्म—श्रापाध—का व्यक्ति वा कुटुम्य से ही एक मात्र सरोकार था । िखाय राजद्रोह के श्रीर किसी श्रापाध का राज्य से कोई सम्बन्ध न था । धायल वा चितिमत्त दल के लिए यह विल्कुल मुनासिव समका जाता था कि वह श्राथवा उसके भित्र श्रीर सम्बन्धी श्रापाधी व्यक्ति या उसके सम्बधियों श्रीर मित्रों से चृति-पूर्ति करायें वा वदला लें ।

दूसरी प्रकार की जायदादों की तरह भगड़े भी वचों को विरासत में प्राप्त होते थे। पुश्तैनी कौटुम्विक भगड़े विरासत में पीड़ियों तक

वाप से लड़के को मिलते रहते थे। वाद में राज्य का हस्तचेप हुआ। पहले तो उसने ( राज्य ने ) इन कौटुम्बिक मगड़ों में खुद दिलचस्पी लेनी शुरू की । प्रतिहिंसा का नियंत्रण किया गया । वाद में हत्या-समेत हरएक जुर्म का ग्रार्थिक मूल्य निष्ट्रिचत हो गया ग्रीर पन्न-विषन्त को उतना रुपया दे-लेकर मामला तय करने का ग्राधिकार दिया गया। राज्य सिर्फ इसी बात में हस्तत्त्वेप करता था कि टीक दाम दिया गया है या नहीं। श्रपराध को एक निजी मामला समभने से लेकर उसे सार्वजिनक रूप में ग्रहण करने तक बहुत धीरे-धीरे परिवर्तन हुए हैं। धीरे-धीरे राज्य ने ग्रपनी सत्ता-ग्रपने प्रभुत्व को दृढ़ किया है। ग्राज त्राधिकांश त्रपराधों का राज्य से सरीकार है। जुर्म या त्रपराध त्राज व्यक्तियों के ही विरुद्ध नहीं विलिक समाज श्रीर राज्य के विरुद्ध समके जाते हैं। पन्न-विपन्न अदालतों के सामने अपना मामला पेश करने के लिए वाध्य हैं श्रौर फैसले में जो भी दराड दिया जाता है उसे राज्य के नियुक्त अधिकारी सार्वजनिक हित के अनुसार अमल में लाते हैं। च्रतिग्रस्त होने पर भी व्यक्ति प्रायः गवाह मात्र होते हैं।

द्राहः —यह खूनी श्रीर निर्दयतापूर्ण था। दासत्व, श्रंग-भग, सूली, कप्टपूर्ण धार्वजनिक प्राग्दरांड का श्रामतीर पर प्रचलन था। इंग्लिएड में तो उन्नीधवीं सदी के श्रारंभ तक सैंकड़ों ऐसे श्रपराधों के लिए, जिन्हें श्राज मामूली श्रपराव समसा जायगा, प्राग्दरांड दिया जाता था। श्रंग भंग करने, दागने श्रीर कुरूप बना देने के दरांड सामान्य — श्राम थे। सम्य देशों में श्राज वे सब वातें वदल गई हैं। कई सम्य देशों ने तो फाँसी की सजा विल्कुल उठा दी है। श्रीर जहाँ श्रमी वह है वहाँ भी श्रपराधी को उसके समाज-विरोधी कारों से सदा के लिए विदा कर देने का काम बहुत ही प्राइवेट श्रीर कम से कम कप्टपूर्ण ढंग पर सम्पादित किया जाता है। दरांड का सिद्धान्त ही वदल गया है। श्राज बहुत थोड़े लोग प्रतिहिंसा श्रीर वदले श्रयवा सुरत्ता के लिए प्रतिवन्ध लगाने के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। धीरे-धीरे यह श्रनुभव किया जा रहा

हैं कि जहाँ अपराध-वृत्तियाँ, पैतिकता, प्रतिकृत परिस्थित, बुरे पड़ोस और दूपित शिक्त्य का परिणाम नहीं होतीं तहाँ उन्हें ऐसा रोग सम-मना चाहिये जो शार्रारिक दरड की अपेक्षा मानसिक चिकित्सा से दूर किया जा सकता है। जेल सुधारगृह (रिफार्मेटरीज) वन गये हैं जहाँ अपराधियों को कुछ उपयोगी पेशों या कला-कौशल की शिक्षा दी जाती है और उनकी अपराध-वृत्तियों को दूर कर उन्हें स्वस्थ रूप में वाहर दुनिया में मेजा जाता है ताकि व मले और सामान्य नागरिकों की हैंसियत से नया जीवन आरंभ कर सकें।

दीवानी कानूनः— आरंभ में ऋणदाता ही इस वात का एक-मात्र निर्णायक था कि वह किस प्रकार अपना ऋण वसूल करे। राज्य इसमें इस्तचें नहीं करता था। ऋणदाता ऋणों को अस्थायी या स्थायी दास बना सकता था। वह ऋण्यस्त की जान से सकता था या उसका अंग-भंगकर तकता था। पहले राज्य ने इसवात की सीमा निर्धारित कर दी कि वहाँ तक ऋणदाता अपना ऋण वसूल करने के लिए वड़ सकता है। पहले ऋण्यस्त के जीवन और शरीर को सुरक्ति किया गया; फिर ऋणदाता के चंगुलसे ऋणीं को मुक्त किया गया। धीरे-धीरे यह नियम बना कि ऋण्यस्त के वारिस और वंशज ऋणदाता के दावे से मुक्त होंगे। उनपर तभा दावा किया जा सकेगा जब वे ऋण्यस्त की पूँजी या जाय-दाद के वारिस हों। आज ऋणदाता का ऋणी की जायदाद पर ऋछः नियंत्रित और सीमित ऋषिकार मात्र रह गया है। इन ऋषिकारों के बारे में भी फैसला देने का ऋषिकार राज्य के हाथ में हैं; और जब ऋणदाता डिशी प्राप्त कर लेता है तब भी उस पर अमल कानून-दारा स्वीकृत तरीके पर राज्याधिकारियों की सहायता से ही हो सकता है।

इकरारनामे पर अमल करवाने के मामले में, श्रन्य नौकरों श्रौर अमिकों के प्रति व्यवहार में, संचेप में श्रनेक सामाजिक सम्यन्धों श्रौर संस्थाश्रों के मामले में हम इसी परिवर्तन-क्रम को कार्यान्वित होता देखते हैं। मानव-जीवन श्रौर कार्य के प्रत्येक चेत्र में प्रगतिशील सम्यता का मार्ग ब्रहिंका, सह्योग, प्रेम ग्रार वा सत्य का सार्ग ही रहा है। यदि ये ब्राबार-जिदान्त न होते तो समाज छिद्र-भिन्न हो जाता ब्रीर इन पृथी पर मानव-जीवन असंभव हो गया होता। अपने को सम्य बनाने के लिए व्यक्ति को इन्हीं मार्गों वा अवलम्यन लेना पड़ा। ब्रीर अगर समूह या वर्ग को भी सम्य होना है तो उसे भी इन्हीं राखों से गुजरना होगा। सामूहिक सम्यन्थों में भी सन्देह, अधिश्वास, पृण्या श्रीर हिंसा के स्थान पर विश्वास, तत्य, प्रेम ग्रीर ग्रहिंसा की स्थापना करनी एड़ेगी। जब तक यह नहीं किया जाता तब तक व्यक्तिगत ग्रीर समूहगत दोनों प्रकार के जीवन खतरे में रहेंगे।

व्यक्ति को पालन् करने और फिर उसे समाज्ञिय और सभ्य वनाने में मानवता ने हैंथ उपाय का श्रवलम्यन लिया। पहले ती उसने उसके मस्तिष्क को ज्ञानालोक से प्रकाशित किया श्रीर सुधारा: फिर ऐसी बाह्य परिस्थितियाँ, मर्यादाएँ और अवरोध पैदा किये जिनके कारण समाज-विरोधी व्यवहार कठिन और कप्टपूर्ण हो गया। एक श्रोर मानसिक श्रीर सैद्धान्तिक दृष्टि से समस्या को समऋने की कोशिश की गई; दूसरी ग्रांर प्रथागत ग्रीर वाह्य उपायों का सहारा लिया गया। व्यक्ति के मन ग्रीर इच्छ।शक्ति की महान पुरुपी, मुधारकी ग्रीर प्रवक्तात्रों (निवयों) की शिक्तात्रों, उपदेशों श्रीर उदाहरणों से संस्कृत एवं शद किया गया। श्रीर इस तरह जो कुछ मिला उसे कान्त-निर्मातात्रों,राजनीतिज्ञां तथा मानव-जाति के महान् शासकों एवं सम्राटों ने प्रथावद्ध किया । ग्रान्तरिक एवं वाह्य दोनों कम साथ-साथ चलते रहे। जब-जब मानसिक और सुधार-सम्बन्धी प्रगति अपने लिए त्रावश्यक प्रथाएँ ग्रीर संस्थाएँ न पा सकी तव-तव वह काल-प्रवाह-में नष्ट हो गई । इसो प्रकार यदि वाह्य प्रथाएँ ग्रौर संस्थाएँ मानसिक तथ्यीं की सीमा के बाहर चली गई तो अन्तःस्फूर्ति के अभाव में शिथिल होते-होते समाप्त हो गई।

इसी प्रकार समूह के सुधार ग्रीर संस्कार में भी ग्रान्तरिक ग्रीर बाह्य, सैद्धान्तिक और संस्थागत-मतलव द्वैध उपायां का अवलम्बन लेना,पड़ेगा। बहुत दिन नहीं हुए कि विचारधारा में प्रगति न होते हुए भी संस्थागत प्रगति के टिकाऊ न होने और फलतः असमय नष्ट हो जाने का एक उदाहरण हमारे देखने में आया । राष्ट्र-संव (लीग आफ नेशंस) की ग्रसफलता का मुख्य कारण यहां था कि ग्रमी तक मानवता ने सामूहिक सम्बन्धों में सत्य और ऋहिंसा के श्रौचित्य, न्याय श्रीर प्रभाव, यहाँ तक कि त्रावश्यकता को भी, स्वीकार नहीं किया है। कपर-कार जो भो कहते रहे हों पर राष्ट्रमंत्र के सभी सदस्य युद्ध और कूटनीति में विश्वाम रखते थे; समूहों वा वगों के मन को छोड़ दीजिए, व्यक्तियों के मन भी अभी तक इस सम्यन्य में वदलने को तैयार नहीं दिखाई पड़ते । कुछ उपदेश ग्रौर प्रचार हुग्रा है पर इतना काफी नहीं कि व्यक्तियों वा वर्गो—समृहों—को नृतन सामृहिक सदाचारनाति श्रहण करने को तैयार किया जा सके। एक दूसरे के प्रति अविश्वास रखते हुए जब हर एक राष्ट्र शस्त्रीकरण की दौड़ में आगे बढ़ जाने को उतावला हो और उसके लिए गुन समभौते और सन्धियाँ कर रहा हो तो राष्ट्रसंव कैसे जीवित वच सकता था ? उतने दिन भी जो वह श्रपंग की भाँति जिन्दा रहा, सो कुछ श्रपनी श्रन्तःशक्ति के कारण नहीं विलंक महायुद्ध से थके श्रीर त्रस्त विजित राष्ट्रों की दुर्वलता के कारण । ज्यों-ज्यों यह भय ऋौर थकान दूर होती जाती है त्यों-त्यों राष्ट्रों की भूख बढ़ती जाती है और वे दूसरे बृहत्तर और भयानक युद्धके नजदीक त्राते जा रहे हैं।

श्रवाद की घटनाओं ने वपों पहले लिखो इन प'कियों की अथार्थता सिद्ध कर दी है।

#### <del>---</del>३---

#### रास्ता

तव इस परीशान दुनियाँ में गांधी अपने सत्य ख्रीर ऋहिंसा केसाथ त्राता है। वह एक ऐतिहासिक मिशन-कार्य-पूरा करने ग्रीर एक ऐतिहा-सिक ग्रावश्यकता की पृर्ति करने के लिए त्राता है। हम लोगों के सौभाग्य से उसमें न केवल नवीनसभार के लिए ग्रावश्यक मानसिक यथा सैद्धान्तिक त्राधारपाया जाता है बल्कि बाह्य संस्थात्रों में उसे संबटित करने की शक्ति भी उसमें दिखाई पड़ती है। धृर्त्तता भरी क्टनीति, हिंसा श्रीर युद्ध के इसयुग में, जीवन के सम्पूर्ण निभागों श्रौर पहलुश्रों में सत्य श्रीर श्रहिंसा केप्रति उसकी सम्पूर्ण त्राविचलित निष्ठा बहुतों के मन में उसकी वातों के विषय में स्वाभाविक संदेह पैदा करती है-विशेषतः उसके विरोधियों के मनमें । किंतु यह यदि विद्वेषपूर्ण नहीं तो एक ऊपरी दृष्टि है। उसकी धारणाएँ ऋद्भुत् श्रीर श्रव्यावहारिक मालूम पड़ सकती हैं। उन्हें एक श्रात्मलीन साधक श्रीर स्वप्नद्रश के उद्गार कहा जा सकता है लेकिन इमें भूलना न होगा कि वह उन धारणाओं को संवटित रूप दे सके हैं श्रीर उनसे कुछ ठांसपारगाम भी निकले हैं। श्रन्ततोगत्वा श्रवने सिदांती के लिए अपने अनुवायियों में जीवित श्रद्धा और विरोधियों में सम्मान का भाववह पैदाकर सकेंगे या नहीं, यह तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अब तक जो परिसाम निकले हैं वे श्राश्चर्यजनक हैं। दिल्स श्रफ्रीका, चंपारन खेड़ा ग्रौर वारडोली की ग्रहिंसात्मक लड़ाइयों को छोड़दें तो भी उन्होंने तीन अखिल भारतीय लड़ाइयां लड़ी हैं—दो स्वयं अपने से शुरू की हुई श्रीर तीसरी सरकार द्वारा उनपर लादी हुई। पिछली लड़ाइयों में राष्ट्र ने संसार के सबसे संपटित और शक्तिमान साम्राज्य की अनीतिपूर्ण शक्ति के विरुद्ध विद्रोह किया । फिर भी इतनी विस्तृत लड़ाई में इससे कम हिंसा ग्रीर घुणा किसी युद्ध में संसार ने न देखा होगा। जीवन वा विनाश ग्रत्यंत नगरय परिमाण में हुग्रा; ग्रनायों ग्रीर विधवाग्री का

कन्दन, अपेचाकृत, बहुत कम सुनाई पड़ा। युद्ध में भागन लेनेवाली-त्रप्रतिरोधियों-का जान-माल विल्कुल सुरिच्चत रहा। इसी प्रकार प्रति-पित्तयों-दुश्मनों-के जीवन और जायदाद की भी कोई हानि नहीं हुई । मानवीय दुःख और कण्ट-सहन की मात्रा भी बहुत कम रही। इससे कम नैतिक त्रौर भौतिक लाभ उपस्थित करने वाले मामूली हिंसा-त्मक विद्रोहों में राष्ट्रों को कहीं अधिक हिंसा, घृणा, कष्ट-सहन और खून के दृश्य देखने पड़े हैं; उनमें विजयी श्रौर पराजित दोनों की हानियाँ कहीं अधिक हुई हैं। गांधीजी की अहिंसात्मक लड़ाइयों में दोनों पत्तीं की भौतिक वस्तुस्रों-सामान, माल स्रादि-की चृति बहुत कम, प्रायः नगरय, हुई है। हाँ, अत्याचारी की नैतिक हानि असीम हुई है। इन तीनों गांधी-प्रवर्तित लड़ाइयों के बाद स्वराज्य केवल समय का प्रश्न रह गया है। भारत की ख्रात्मा से विदेशी भय ख्रौर मोहनी का प्रभाव मिट चुका है। विदेशी साख नष्ट हो गई है; उसकी नैतिक प्रभुता समाप्त हो चुकी है; उसकी रीढ़ टूट गई है। यह ठीक है कि (पूर्ण) स्वराज्य श्रमी नहीं मिला है <sup>9</sup> पर क्या ऐसी श्रसंघटित, राष्ट्रीय प्रयत के श्रन-भ्यस्त, जाति-पाँति श्रौर संप्रदायों में विभाजित, जनता द्वारा १५ वर्षों के थोड़े समयमें हिंसा-द्वारा भी तीन छोटे प्रयतों में स्वराजमिल जाता ? इटली, स्रायरलैंड स्रीर दूसरे राष्ट्रों ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए कितनी कठोर श्रीर दीर्घ-कालिक लड़ाइयाँ लड़ी हैं ? श्रीर उन्हें कितने लम्बे युगों तक ग्रौर कितनी ऋधिक मात्रा में मानवीय प्राणों की विल दुर्भावना त्रीर घृणा की एक पीढ़ी ? भारत इन सबसे मुक्त रहा है ! गांधी ने युद्ध का एक नैतिक प्रतिपत्ती हुँ ह निकाला है। उन्होंने

<sup>ै</sup>ईरवर की कृपा से १५ अगस्त १९४७ को इसकी सिद्धि भी हो। गई है।

उसको संघटित किया और प्रभावशाली वना दिया है। उसके कुछ ठोस परिणाम निकले हैं। उसने अभी तक राष्ट्रीय समस्या को पूर्णतया हल नहीं किया है। यह तो उनका दिशा-सूचक प्रारंभिक अपन्दोलन है। परन्तु प्रारंभिक आन्दोलन की दृष्टि से इसकी सफलताएँ नगएयं नहीं हैं। इसने समस्त संसार के विचारवान लोगों का ध्यान अपनी और आकर्षित किया है।

ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण गांधीजी के सामने राष्ट्रीय स्वतंत्रताप्राप्ति काएक सीमित कार्यश्राया । स्वतंत्रभारत में उनका युद्ध-कौशल क्या
होगा, राष्ट्रों के बीच के मगड़ों को मिटाने के लिए वे किन श्रिहंसात्मक
उपायों की योजना करें गेश्रीरकूटनीति के स्वेत्र में बह किस प्रकार की सत्यपूर्ण राजनीति का श्रारंभ करें गे, इसका उत्तर देना श्राज किटन हैं।
कदाचित् गांधीजी एक कियात्मक सुधारक की हैसियत से इन प्रश्नी का
कोई विश्वासदायक उत्तर न दे सकें। इतिहास ने उनके लिए जिस
कार्य की रचना की है वह एक वेरे के श्रन्दर है—सीमित है, श्रथांत्।एक
विदेशी साम्राज्यवादी शासन की धृष्ट शक्ति से श्रपने देश को मुक्त करने
का कार्य। इस युद्ध में उन्होंने श्रपने देश को एक नई विचान्धारा,
एक नया श्रस्त श्रीर एक नया युद्ध-कौशल प्रदान किया। श्रपनी
विचारधारा को उन्होंने मंस्था के रूप में संबिटत किया। उन्होंने बाह्य
प्रतिरोध के लिए सत्य श्रीर श्रिहंसा का संघटन किया।

सत्याग्रही कोई दुर्भावना नहीं पालता । ग्रौर तयंभी वह केवल ग्रपनी ग्रान्तरिक निजी ग्रात्म-शक्तिपर निर्भर नहीं करता । वह इस ग्रन्तःशक्ति को साकार रूप देताई । वह उसको नियंत्रित करता है; वह उसको संविद्य करता ग्रौर उसे संस्थाग्रों के द्वारा कार्य करने योग्य बनाता है । वह न केवल मनोवैज्ञानिक विलक्ष मौतिक ग्रौर बाह्य परिणामों के लिए भी कार्य करता है । जैसे प्रत्येक ग्रान्तरिक ग्राध्यत्मिक शक्ति वाह्य चेत्र में गुग् दोपमयसाधनों का ग्रवलम्बन लेकरकार्य करते समय ग्रपनी पिंचत्रता वा विश्वद्धता से कुछ न कुछ च्युत हो ही जातीई, उसी प्रकार सत्याग्रह भी अपनी ही पैदा की हुई संस्था और अपने द्वारा प्रयोग किये जाने वा साधनों से आंशिक रूप में धुँ धला पड़ जाता है। जब किसी आध्यात्म शक्ति को भौतिक जगत् पर आयोजित किया जाता है तो उसकी ग राई में कुछ न कुछ कभी का होना अनिवार्य हो जाता है। यह प्रकृति द्वारा माँगी गई कीमत है। विशुद्ध आत्मा अशरीरी है। उसको कि भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। पर ऐसी विशुद्धता इ दुनिया की चीज नहीं है। इसलिए यदि उनके सम्पूर्ण अस्त्र वा साध उतने पारदर्शक न रहे हों जितना वह उन्हें देखना चाहते थे या जह

तहाँ लोगों में उत्ते जना पैदा हो गई हो या कुछ मानसिक हिंसा-या शारीरिक हिंसा भी, दिखाई पड़ी हो तो कोई गांधी जी और उन सत्य एवं ग्राहिंसा के सिद्धान्तों की ओर उँगली न उठाये! इस दुनि में जिस किसी ने अपने पहले के लोगों से अधिक अच्छा किया, उ ने सबसे अच्छा किया। सम्पूर्ण अष्ठ की तो च्रिक मज़क म मानवता था सकती है!

# पुरातन श्रौर नूतन नियम

सामूहिकसम्बन्धों परगांधीजी प्रेम श्रीरश्चिहिंसा के जिस नियम-कानून—को घटितकरते हैं, निजीसम्बन्धों में युगों से वर्ते जानेवाले निय से, कुछ बातों में, भिन्न है। धर्म-शिक्तकों ने जिस रूप में इसका उपवे किया, वह प्रधानत: मानसिक, श्रान्तरिक श्रीर व्यक्तिगत था। निस्सन्त उसका व्यावहारिक प्रयोग भी था परन्तु वह बाह्य संसार की उपित्थ समस्याश्रोंको हल न करसकता था। वह श्रपनी ही श्रन्तः स्थशक्ति निर्मर करताथा। लोगों का विश्वास था कि यदि निकट भविष्य में उस

कोई ठोस परिणाम न निकले तो कालान्तर में किसी न किसी रूप श्रीर कहीं न कहीं इसका लाभ मिलेगा ही । मतलव उसका राज्य इ दुनिया का न था । श्रपनी निष्ठा में वह टढ़ था। वह यहाँ श्रीर तुर

— क्लि नी कराव र बरवा थर । वसीचेत सहिंसा हे गरावे सिटा

एक अपयश की बात है कि भले और धर्माप्रय लो ों ने, अपने कार्य के त्रान्तरिक न्याय ग्रौर अरेष्टता पर भरोषा रखते हुए भी परस्वर ऐक्य, · मंबटन त्रौर सहयोग करने की त्रौर ध्यान नहीं दिया। वे धर्मात्मा त्रौर भले लोग सदा बहुतेरे व्यक्तियों के रूप में रहे। ग्रीर कभी उन्होंने त्रापने को संबदित करने का यल भी किया तो वह संबदन, जैसा हम वीद ख्रीर ईसाई धर्मों में देखते हैं, पार्थिव वा सांसारिक कायों के लिए नहीं विलेक ग्राध्यात्मिक समाज को उसके ग्रन्तिम लच्य निर्वाण वा परमानन्द की प्राप्ति में सहायता देने के लिए होता था। ये श्रदाल लोग, सांसारिक मामलों में, ऋपने को किसी न किसी तरह विश्वास दिलाते रहते थे कि ईश्वर ऋथदा प्रकृति के यंत्र हमारे लिए स्वयं ही **त्रनुकूल परि**णाम पेदा करते रहेंगे । श्रोर श्रगर परिणाम उनकी सीमित दृष्टि से प्रतिकृत भी हुए तो भी उनका विचार सर्वद्रष्टा पर छोड़ कर वे सन्तुष्ट हो जाते थे। दूसरी ग्रोर दुष्टात्मा देवी सहायता का भरोसा न होने के कारण, सदा अपनी शक्ति पर भरोसा रखते और अपने संवटनों को सुदृढ़ करते रहे। परिणाम यह हुआ है कि यद्यपि भले लोगों को ग्रान्तरिक शान्ति ग्रीर ग्रानन्द की कमी न हुई पर दुप्टों ने, ग्रपने ही ऊपर भरोसा करके अपने को संबटित किया और परस्पर मिलकर इम दुनिया की सब ग्रन्छी चीजों पर एकाधिपत्य कर लिया ।

में म का यह पुराना नियम श्राप्तिरोध का भी नियम था। बुराई का प्रतिरोध न करो; जब एक मील जाने को विवश किया जाय तो दो मील चले चलो; तुमसे एक वस्त्र माँगा जाय तो श्रोर वस्त्र भी उतार कर दे दो; एक गाल पर तमाचा मारा जाय तो दूसरा गाल भी श्रागे कर दो; तुमका दुनिया की चीजों की जरूरत ही क्या है? सरोवर में खिले कमलों को देखो। वे श्रम नहीं करते; तब भी विकास को प्राप्त होते हैं। वे न कातते हैं, न बुनते हैं फिर भी सम्राट सुलेमान को लिजत करने वाले परिच्छद से श्राच्छादित हैं। एक हिन्दू सन्त को श्रपनी कुटिया में किसी चोर की उपस्थित का भान हुशा। यह सोचकर कि

का जीवन वदल जाता है,या फिर उसे दुःख-कप्ट की आग में जलना पड़ता है श्रौर वहुधा उसकी ग्रसामियक ग्रौर दुःखद मृत्यु होती है। उस समय तो यहाँ तक माना जाता था कि किसी को वहुत ज्थादा ऋहिंसक भी न होना चाहिए,न प्रतिहिंसा का भार पूर्णतः ईंग्बर या प्रकृति पर ही छोड़ देना चाहिए जिसकी चक्की धीरे-धीरे पीसती है पर अच्छी तरह पीसती है। सन्त के लिए आदेश था कि वह कुछ न कुछ असन्तोप दिखाये, कुछ कठोर शब्द बोले, श्रन्यथा उसका श्रपराधी विल्कृल नष्टही जायगा। विना किसी समुचित वाह्य संघटन के ऐसा सिद्धान्त, केवल संन्यासी, संसार-त्यागी के लिए ठीक था। सांसारिक मामलों में उसको कार्यान्वित नहीं किया जा सकता था। वह त्रात्मा, त्राध्यात्मिक जीवन श्रौर परलोक के लिए कितना ही फलदायक हो पर बाह्य जीवन ग्रौर मानवता के सम्बन्धों का संघटन करने में उपयोगी नहीं हो सकता था। ऐसी स्ववस्था में समूहगत राजनीतिक सम्बन्धों के लिए, यहाँ तंक कि श्रान्तरिक शासन-प्रवन्य के लिए भी, ऋनुपयुक्त था क्योंकि इनका सम्बन्ध प्रधानतः वाह्य त्राचरण त्रौर व्यावहारिक परिणाम से होता है-न्त्रौर वह परिणाम भी भविष्य की धुंधली, दूरागत संस्था में नहीं, यहाँ श्रौर श्रभी पाने की उत्सुकता होती है । जनता के महत समृह दीर्घ काल तक त्र्यात्यन्तिक उत्सर्ग व शहादत का जीवन नहीं वर्दाश्त कर सकते । ऐसे former and reference are resident and residence and appearance for firmer

उस भलेमानुस के उठा ले जाने योग्य उनकी कुटिया में कुछ नहीं है, उन्होंने अपने एकमात्र कम्बल को, जिसे ओढ़े हुए ये शरीर से उतार कर इस तरह रख दिया कि वह उसे सरलतापूर्वक ले जा सके। इसमें सन्देह नहीं कि ऐसी और सब कथाओं की भांति, इस कथा का अन्त भी किसी नैतिक शिक्तण में ही होता है। चोर कम्बल ले तो गया पर संत के व्यवहार से प्रभावित होकर चोरी छोड़ दी और स्वयं साधु जीवन अंगीकार कर लिया। अधिकांश धर्मों में सन्तों के विषय में इस प्रकार की कथाएँ पाई जाती हैं, उनका अन्त सुखद होता है; या तो दुष्टकमीं

सकता। भौतिक पदार्थों के लिए वाह्यप्रकृतिके संघटनों की त्रावश्यकता होती है। विशाल मानव-समृहों को इसब्राशा में टाट्स कैसे मिल सकता है कि उनके निरीहकप्ट-सहनसे भविष्य में ऐसी शक्तियाँ पैदा होंगी जो दुःटों को भ्रमित श्रीर पराजित कर देंगी ? श्रीर उनको इस विचार या कल्पना से भी कैसे सन्तोप हो सकता है कि उनके विल्डानों से निर्द्य लोगीं के हृदय पित्रल जायँगे ग्रीर दुष्टातमा वदल जायँगे ? ग्रगर त्रहिंसा त्रौर सत्य के सिद्धांतों को त्रौसत स्त्री पुरुषों में कार्यान्वित करना हैं, अगर उन्हें समूह जीवन में पनपना है तो उनको इस प्रकार संबदित करना होगा कि इस दुनिया में एक समुचित समय के भीतर, उनके द्वारा ठोस परिगामी की सुष्टि की जा उके श्रीर श्रगर ऐसा करना है तो उन्हें वाह्याकार देना और प्रभावकारी बनावा होगा । श्रपने उपयोग व सेवा के लिए उन्हें व्यावहारिक बुद्धि श्रोर विवेक पर श्रमर डालना होगा और विशिष्ट परिस्थितियां एवं यावश्यकताओं के यानुकलसाधनी श्रीर युद्ध कौशल की रचना करनी होगी। गांधी जी ने जिस सत्याग्रह की व्याख्या और अभ्यास किया है वह हमें ऐका संबदन, विवेक और बुद्धि का ऐसा ही व्यावहारिक प्रयोग, ऐसा साधन ग्रीर रणकीशल पदान करता है। इ ? कियात्मक प्रयोग में सत्य श्रीर श्रहिंसा की तात्विक गह-राई को किंचित् चृति पहुंच सकती है पर उस कमा की पृति उनके चेत्र के विस्तार तथा उसपर उनके प्रभुत्व की स्थापना से हो जाती है।

### नूतन कौशल

श्रीर पूर्व खुगों में कदाचित् जो श्रसम्भव था, वह श्राज सम्भव है। श्राज दुनिया संवेदनात्मक रूप से इतनी संघटित है कि सत्याग्रह द्वारा, श्रीजारों से काम करना वन्द करके श्रीर श्रपना सहयोग हटाकर उसके जटिल यन्त्रजाल की प्रभावकारी रूपसे वन्द किया जा सकता है। फिर वह राजनीतिक लोकतन्त्र की प्रगति, श्राधुनिक श्राविष्कारों के फल-स्वरूप दूरी के लोग, समाचार पत्र श्रीर प्रचार के कारण जनमत के प्रति भी अधिकाधिक संवेदनशील होती गई है। यदि हम श्रीवोगिक भगड़ों के समभौते में जो कुछ होता है उस पर विचार करें तो ये सव वातें श्रापके सामने स्पष्ट हो जायँगी। यदि मजूर प्रवधकों को सहयोग देने से इन्कार कर दें तो सम्पूर्ण उद्योग को एक ज्ञाण में वन्द कर दिया जा सकता है। श्राज एक उद्योग के वन्द होने का प्रभाव, थोड़ा- वहुत, श्रन्य उद्योगों पर भी पड़ता है। एक ब्यानक हड़ताल, मजूरों द्वारा श्रीजारों के उपयोग से सामूहिक इन्कार, परम संघटित श्राधुनिक सरकार को मुकने श्रीर समभौता करने को विवश कर सकता है। उसके युद्ध श्रीर विनाश की सम्पूर्ण मशीनें श्रीमकों— मजूरों के सहयोग के विना निर्थक हो जायँगी।

पहले से कहीं अच्छी तरह आज यह वात अनुभव की जाती है कि ग्रत्याचार ग्रोर उत्पीड्न को जारी रखने के लिए न केवल उत्पीड़ित की निष्क्रिय, विवश स्वीकृति की ब्रावश्यकता होतो है बल्कि उसके क्रियात्मक सहयोगकी भी आवश्यकता पड़ती है-फिर वह सहयोग चाहे जिन साधनों से प्राप्त हो। जो शृंखलाएँ दोनों ग्रोर उत्पीड़ितों को वाँध रखती हैं, अनेकांश में उन्हीं के द्वारा निर्मित होती हैं। एक वार वे ग्रपनी सहायता या सहयोग देने से इन्कार कर दें तो ग्रौद्योगिक, व्यापारिक श्रीर सरकारी श्रन्याय एवं उत्पीड़न का सम्पूर्ण ताना-याना नप्ट हो जायगा । इसी बात ने मजूर-त्र्यांदोलन को न केवल संभव विलक भयानक रूप से शक्तिमान बना दिया है। इसी ने सर्वहारा जनता के हृदय में भविष्य के लिए ब्राशा का संचार किया है। जनता समभ गई है कि सम्पूर्ण शक्ति का खोत वा ग्राधार तथा सम्पूर्ण उद्योग, व्यापार श्रीर सरकार की रीढ़ वही है। उनको सिर्फ इतना करना है कि वे एक दूसरे से सहयोग करें, संघटित हों और जिनके हाथ में शक्तियाँ हैं, फिर चाहे वे आर्थिक हां या राजनीतिक, उनसे ग्रसहयोग कर दें। जिनके हित ग्रीर त्यार्थ सम्वन्धित हैं उनको छोड़ कोई भी ग्राज हड़तालों, क्या व्यापक हड्तालीं, को व्यावहारिक राजनीतिक-देत्र के बाहर नहीं मानता । यह बात सार्वदेशिक रूप से मानी जा चुकी है कि यदि श्रीद्योगिक हड़तालें न होतीं तो श्रमिकों के सम्बन्ध में जो सुधार हुए हैं वे न हो पाते । जो चीज हड़तालों को संभव श्रीर प्रभावशाली बनाती है वही विस्तृत सत्याग्रह को भी संभव बना सकती है । इसके लिए भी उसी प्रकार का साधन श्रीर उसी प्रकार का संगठन पर्यात होगा । श्रन्तर श्रमल में श्राने वाले बाह्य कियात्मक साधनों में उतना नहीं है जितना उस श्रान्तरिक भावना में है जो मार्गदर्शन करती श्रीर दोनों को ऊर्जिस्वत करती है ।

श्रीद्योगिक हड्तालें हित-विरोध कीमान्यता,वर्ग-विरोधतथावर्ग-युद्ध पर श्राश्रित हैं। वर्ग-प्रतिद्वंद्विता इसका श्राधारमृत सिद्धान्त है। एक वर्ग की हानि दूसरे वर्ग का लाभ है । इसलिए हड़तालें वर्ग-संवर्ष, रातृता श्रीर वृग्णा के ऊपर श्राधारित हैं। इस शत्रुता श्रीर वृग्णा के वावज्द इड़तालें हिंसा से वचने की कोशिश करती हैं। जिन्होंने सफलतापूर्वक हड़तालों का संचालन किया है, जानते हैं कि ग्रहिंसा का क्या मूल्य है। वे जानते हैं कि ब्राहिंसा का पूरी तरह पालन करना सफलता के लिए त्रावश्यक है। ये जानते हैं कि उनकी विरोधी भौतिक—स्थल— शक्तियाँ इतनी जवरदस्त हैं श्रीर इतनी संघटित हैं किवे श्रपने श्रादीमयी की नैतिक दद्ता को उन शक्तियों की आतंकवादी प्रतिहिंसाओं और उनसे फलतः उत्पन्न पतन से वृचाकर कायम रख सकते हैं। ग्रावसर श्रिविकारियों ने इड़तालियों को हिंसा के लिए फुनलाक्क या उत्तेजित करके हड़ताल तोड़ने को कहीं सस्ता, सरल ग्रीर ग्रक्टि संभव पाया है। श्रगर उन्हें उसमें सफलता नहीं मिलती तो हिंसा स्तरशाद के लिए वे उत्तेजना पैदा करने वाले गुप्त एजेंटों का महारा 🕯 लेते हैं। कशल नेतृत्व श्रोद्योगिक हड्ताल में सदा शांतिपूर्ण श्रोर श्राहिमास्पद उपायी का ग्रयलम्यन करता है। इस प्रकार ग्रीवोगिक त्रेश में जो कुछ नीति के रूप में किया जाता है, वही सत्याग्रह में जीवन विकास वन जाता है। यह सम्पूर्ण संघटित जीवन का ग्राधारभृत सिद्धादन है। सत्याग्रही भास होने वाले हित-विरोध के वावजूद जीवन की तात्विक एकता स्वीकार करता है। हड़ताली जो कुछ दुर्वलता ग्रीरशारीरिक शक्ति तथा ग्रम्त-शस्त्रों के ग्रभाव-वश करता है, उसी को सत्याग्रही ग्रपने नैतिक वल के भरोसे करता है। वह जानता है कि युद्ध में भी शारीरिक शक्ति की ऋषेत्वा सेना की दृद्ता और साहस ही अन्तिम सफलता में अधिक सहायक होता है। इसलिए वह भौतिक की अपेन्नानैतिक गुर्णों में अधिक अद्धा रखता है । फिर भी वह वाह्य ग्रस्त्रों—साधनों कीउपेना नहीं कर सकता ।किन्तु ये अस्त्रविनाश के अस्त्रनहीं होते । वे सहयोग और संवटन के अस्त्रहोते हैं। वह जानता है कि ग्रत्याचारी-जालिम-शरीरवल की ग्रपेज्ञा संबटन पर ऋषिक फलता-फूलता है । इसलिए बह उत्पीड़क के हिंसात्मक संवटन का सामना अपने अहिंसात्मक संवटन के द्वारा करता है। उसके संघटन में जो व्यक्ति सहयोग करते हैं उनमें श्रहिंसाके प्रति श्रद्धा तथा अपने कार्य के औचित्य के लिए हुट् विश्वासहोंने के कारण कहीं अधिक कँचा साहसहोता है। नैतिक सिद्धांतों के प्रति इस श्रद्धा ग्रौर ग्रपनेकार्य की न्यायपूर्णताके कारण सत्याग्रही नकेवल अपने हेतु और तथा लच्यके विषय में अधिक सतर्क रहता है बल्कि जिन साधनों और सामग्रियों का प्रयोग करता है उनके विषयमें भी सावधानरहता है। वह विवशतापूर्ण श्राव-श्यकता श्रीर दुर्वलता के कारण श्रहिंसात्मक नहीं रहता विलक श्रपनी स्वतंत्र पसन्दर्गी और नैतिक शक्ति केकारण ब्रहिंसा को ब्रपनाता है।

पर सत्याग्रह के नेता को ऐसे आदिमियों से काम लेना पड़ता है जो अपने शिच्ल, बुद्धि और नैतिक विकास की विभिन्न श्रेणियों में होते हैं। इसलिए जहां वह सची अन्तःशिक्त नहीं प्राप्त कर सकता वहांबाह्य सादश्य को ग्रह्ण करने से मुँह भी नहीं मोड़ता। वह उसी तरह कर्म वा आचरण की ग्रिहिंसा को स्वीकार करता है जिस तरह कोई धर्मसुधारक कर्मकांडीन सादश्य स्वीकार करता है—इस विश्वास और आशा के साथ कि यह अप्रतिहत बाह्यसादश्य आचरण की ऐसी आदतें पैदा कर देगा जो कदाचित् अन्त में मन पर प्रभाव डालेंगी और हृदय को बदल देंगी। साथ ही वह केवल यांत्रिक साहर्य केकुप्रभावों को भी जानता है। वह निरन्तर हृद्य की शुद्धता पर जार देकर उसके इनकुप्रभावों को दूर करने की चेशा भी करता है। किन्तु जैसा कि किसी व्यावहारिक कार्यकर्ता को करना पड़ता है उसे खतरा उठाना ही पड़ेगा। फिर नेता साधारण् सैनिकों ख्रीर कार्यकर्ताख्रों में चाहै जिस प्रकार के वाह्य साहर्य की स्वीकार कर ले किन्तु अपने प्रधान सहकारियों ख्रीर उसके ख्रान्दोत्तन में नेतृत्व करने वालों को वह इस प्रकार की छूठ नहीं दे सकता।

सत्याग्रह का अंग्रे जी अनुवाद निष्किय प्रतिरोध ('पैसिव रेसिसटेंम') या ग्रसहयोग ('नान-को-ग्रापरेशन') किया गया है। पर ये शब्द सत्याग्रह की सर्चा महत्ता को प्रकट नहीं कर पाते । सत्याग्रह में निष्किय जैसी तो कोई चीज ही नहीं है, न यह कोई निपेधात्मक धारणा है। वह कर्म, संबटन, संबर्प श्रीर प्रतिरोध का एक निश्चिय विधेयात्मक भिद्धान्त है। यह निष्किय वहीं तक है जहां तक शस्त्र-प्रतिकार का सम्बन्ध है: पर उसका नैतिक प्रतिरोध बहुत कियाशील श्रीर हट होता है। ब्रत्याचार ब्रीर बुराई के साथ सहयोग करने से जो प्रत्यज्ञ लाभ होते हैं यह नैतिक विरोध उन सब का त्याग कर देता है। इससे ब्रान्दोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों के जीवन में पवित्रता ग्रीर शुद्धीकरण का तत्व ग्रा जाता है। इससे कुछ न कुछ संस्कार, किसी न किसी तरह का हृदय-परिवर्तन होगा। यह निश्चय ही कुछ प्रतिवन्ध, नियंत्रण श्रीर संयम का विधान करता है। कभी-कभी ये प्रतिवन्ध ऐसी चीजी श्रीर कार्यों पर लगाये जाते हैं जो सामान्यत खुद श्रपने तई निर्दाप श्रीर नीति-सेत्र के बाहर होते हैं; जैसे:—सरकारी श्रधिकारियों के साथ धनिष्ट सामाजिक सम्पर्क, या विदेशी वस्तुत्रों का प्रयोग या सरकारी डपाधियों, स्कूलों श्रौर श्रदालतों की स्वीकृति श्रौर उपयोग । दूसरे समय प्रतिवन्य सचसुच ऐसी चीजों श्रीर कार्यों पर लगाये जाते हैं जो न तो निर्दोप, न नीतिबाह्य होते हैं बल्कि निश्चित् रूप से बुरे ग्रीर हानिकर होते हैं। जैसे:- अस्पृश्यता, और मादक द्रव्यों और पेयों का

प्रयोग । कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसे प्रतियन्ध केवल सत्याग्रह का अनोखापन है। लेकिन जरा विचार करने से मालूम हो जायगा किसी भी दिशा में किये जाने वाले प्रभावशाली और केन्द्रित कार्य के लिए कुछ न कुछ प्रतिवन्ध सदा लगाये जाते रहे हैं। अतीत काल की सभी धार्मिक, राष्ट्रीय और आदर्शवादी लड़ाइयों ने उनका प्रयोग किया है। ईसाई, मुसलमान और सिख फौजों ने इस प्रकार के निपेधों और प्रतिवन्धों का प्रयोग किया और सच पूछें तो सफलता प्राप्त करने के लिए इद्प्रतिज्ञ हर एक फौज के लिए ये जरूरी हैं। बोल्शेविकों को कोई आध्यात्मिक मूल्यों का अपराधी नहीं करार दे सकता। फिर भी नेताओं और सैनिकों पर नहीं विलक्ष मामूली नागरिकों पर उनके द्वारा लगाये गये प्रतिवन्धों की गिनती करना कठिन है।

### व्यावहारिक प्रयोग

समूह-जीवन पर सत्य और अहिंसा के व्यावहारिक प्रयोग में प्राचीन आध्यात्मिक और नैतिक सुधारकों का 'बुराई के प्रति अप्रतिरोध' का सिद्धान्त नहीं है। तैसा कि मैंने कहा है इसका अप्रतिरोध' का सिद्धान्त नहीं है। तैसा कि मैंने कहा है इसका अप्रतिरोध केवल शारीरिक और हिंसात्मक उपायों के अवलम्बन न लेने तक सीमित है। इतनी मर्यादा के साथ वह अत्यंत कहर और सुदृढ़ प्रतिरोध है। उदाहरणार्थ, गांधी जी यह नहीं कहेंगे कि चूँकि अप्रें जों ने अपने डेढ़ सी वपों के राजनीतिक और आर्थिक शोपण में भारत को कोटि-कोटि रुपयों से बंचित कर दिया है इसीलिए उनके हृदयों के आध्यात्मिक परिवर्तन और संस्कार के लिए, व प्रकृति द्वारा उनको बदला दिये जाने की आशा से,भारत को अपनी गाढ़ी कमाईकास्और धन इंग्लैंड मेजना चाहिए। इसकी जगह वह यह कहेंगे कि जो धन अप्रें ज ले गये हैं वह बुराई के साथ हमारे सहयोग के फलस्वरूप ले गये हैं; हमें अपना ढंग सुधारना चाहिए और स्वदेशी के आवार पर हमें अपने धनकी उत्पत्ति, वृँदगर और स्वपत का पुनर्वटन करना चाहिए। इस प्रकार स्वदेश से धन

वाहर जाने के खोत को बंद करदेना चाहिए । हिन्दुस्तानी व्यापारी श्रीर दलाल से बहकहेंगे कि विदेशी वस्त्रीव ऐसी चीजोंका ब्यापार करनापाप है जो यहाँ वनाई जा सकती हैं। विदेशी वस्तुओं का आयात करने वालों से वह कहेंगे कि तुम्हारे लाभ का धन कलंकित धन श्रीर पाप की कमाई है । ग्राहकों से वह कहेंगे कि ग्रापने को नीचे गिरने ग्रीर ग्रापने पड़ों-सियों को भृखों मारने के पाप से बचो । वह उनसे यह भी कहेंगे कि उनका प्रथम कर्तव्य ग्रापने देश के भाइयों के प्रति है। सत्याग्रही पिय-क्कड़ के प्याला माँगने पर उसे दो प्याना नहीं दे देगा। वह प्रयत करेगा कि पीने के पन्न में जो मानसिक ऋौर शारीरिक मलोभन हैं वे दूर कर दिये जाँय । जब उसके हाथ में शक्ति होगी तो वह इस बुराईको रोकने के लिए कानृत बनाने से भी नहीं हिचकेगा । इसीप्रकार शाही सिक्का देखकर ईसा मसीहकी भाँति गांधीजी यह नकहेंगेकि "जों चीजेंसीजर की हैं उन्हें सीजर को दे दो।' इसकी जगह वह कहेंगे कि समाज की सेवा का सम्मान्य ग्रीर गीरवपूर्ण दायित्य सीजर का है। उसे सीना-चाँदी मिलेंगे पर उतनीही मात्रामें श्रीर वहीं तक, जहाँ तक जन-सेवा के अपनेइस दायित्व की पृति में उसे आवश्यकता होगो; उससे अधिक नहीं । गरीवों के सेवक ग्रीर ट्रस्टीको जिसपकार रहना चाहिए उनप्रशर रहने के लिए उसे पर्यात सावन सुत्तभ होंगे । गांधीजी यह भी प्छना चाहेंगे कि क्या सीजर की सरदारीजनता को मंजूर है ?हाँ; उन्हें (गांधा जी को) इस वात की कोई खास चिन्ता न होगी कि सीजर की चमड़ी का रंग क्या है, या वह किस जाति और सम्प्रदाय या वर्गका है। ऋगर श्रमली मुद्दों पर सन्तोप जनक उत्तर न मिलेगा तो फिर सीजर का नहीं पर सीजरवाद—सीजर प्रगाली का -विनाश करना होगा। सत्वाप्रही का क्तगड़ा त्रादिमयों त्रोर व्यक्तियों सेनहीं होता । उसका विरोध प्रणा-लियों ग्रीर संस्थाग्रों के प्रति है। जब तक व्यक्ति किसी गत्तत प्रणाली का संचात्रन करने में लगे रहेंगे ग्रीर उसके साथ सहयोग करते रहेंगे तत्र तक उनका प्रतिरोध करना पड़ेगा। उनके प्रति जो विरोध है वह उनके मशीन वा प्रणाली का एक पुर्जा या हिस्सा होने की हैसियत से है, व्यक्तिगत विरोध नहीं है। अनुभव ने स्पष्ट कर दिया है कि हममेंसे सर्वोत्तग लोगों का व्यवहार उस हैसियत से प्रभावित होता है जो हम कि ने प्रणाली में रखते हैं। हम जिस प्रणाली का प्रवन्ध करते हैं यदि वह बुरी है तो हमारे आचरण के भो बुरे होने की संभावना है। इसके अलावा सत्याग्रही यह भी मानता है कि अधिकारी जिस प्रणाली को चला रहे हैं उसके वे खुर भी उस प्रकार शिकार है जिस प्रकार उस प्रणाली के बोक से कराहते हुए अन्यलोग हैं। इसलिए वह व्यक्तिगत रूप से उनके प्रति कोई दुर्भाव नहीं रखता।

पुराने लोगों ने बुराई के प्रति अप्रातिरोध की जो कल्पना की थी वह एक विशुद्ध त्राध्यात्मिक सिद्धान्त था। उसकेद्वारा एक व्यक्तिकात्रपने स्रौर स्रपने कत्तां के प्रति जो कर्तव्य था उसका विधान किया गयाथा ! एक सीमा तक उसने सामाजिक कर्तव्य का भी नियंत्रण किया परन्तु उनका समूहों के ज्ञाचरण से केई सम्बन्ध न था और था तो वहीं तक जहाँ तक व्यक्ति उसे प्रभावित करते थे। पर सत्याग्रह में दोनों वार्ते हैं। वह एक व्यक्तिगत दायित्व है स्त्रीर साथ ही एक सामाजिक एवं राज-नीतिक कर्त्तव्य भी है। पुराने ढंग के अप्रतिरोध में एक अौर भीवात थी। वह किसी भृष्टशक्ति या अनीतिपूर्ण सत्ता-फिर चाहे वह कुडुम्ब की हो या किसी सामाजिक, ऋार्थिकवा राजनीतिक वर्ग की हो-के ऋागे न भुकने के व्यक्ति के अधिकार का प्रतिपादन भी करताथा । सत्याग्रह में यह अधिकार तो सुरत्तित हैही, साथ ही वह इस अधिकार-रत्त्रण के निमित्त संयुक्त और सामूहिककार्रवाईका विधान करता है। यह किसी के व्यक्ति-गत अधिकार की रचा और किसी के व्यक्तिगत विरोधतक ही सीमित नहीं रह जाता विलक सामूहिक कार्रवाई करता है ख्रौर यदि ख्रावश्यकता होती है तो बुरी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक प्रणाली का चलना असंभव करके उसका अन्त कर देता है। इस सम्पूर्ण क्रम में हिंसा, जबर्दस्ती या वदले की भावना नहीं होती विलक्षित्रप्रपने कर्तव्य का पालन करने की भावना

होती है---इत कर्त्तव्य का पालन करने की जो प्रणाती मनुष्य को पतन श्रीर गुलामी की श्रोर ले जाती है उससे श्रपना सहयोग श्रीर समर्थन हटा लेना चाहिए । इस तरह सामृहिक कार्रवाई के रूप में मत्याग्रह की जो घारणा है वह उन सब लोगोंवा प्रतिरोध ग्रीर विरोध करेगी जो बरी प्रणाली का सञ्चालन कर रहे हैं। यह अनिवार्य है। एक ऐसी विषम श्रीर जिटल दुनिया में, जहाँ लोगों के हित सदा एक स्थान पर नहीं मिलते, विना किसी संवर्ष या विरोध के कर्त्तव्य बादालन नहीं किया जा सकता, फिर समूह-जीवन पर तो यह बात और भी लागू होती है। पर वह विरोध वा संघर्ष उन ज्ञादांमयों या दलों की सृष्टि नहीं है जो ज्रपने नैतिक कर्त्तव्य का पालन करना चाहते हैं ग्रौर फिर जय कर्त्तव्य का पालन विना किसी दुर्भावना के सत्यमय और ब्रहिंसात्मक रीति से किया जाता है तो विरोधी अडुंगे की शिकायत नहीं कर सकता। उसे परिस्थिति से हट जाने श्रीर इस प्रकार परीशानियों से श्रपने को बचा लेने की छूट है। हाँ, विल्कुल सम्भव है कि दो ऐसे व्यक्तियों या समूहों में संघर्ष उठ खड़ा हो, जो ईमानदारी के साथ जिसे वे अपना कर्त्तव्य सममते हों उसके पालन में तत्पर हों। ऐसी हालत में एक सत्याग्रही ऋपनी लड़ाई को उच्चतर नैतिक धारातल पर पहुँचा देता है क्योंकि उसकी लड़ाई में कोई भूठ, घोखा-फरेव, हिंसा या घुणा नही होती।

पुराने ऋषियों या निधयों की बुराई के प्रति अप्रितिरोध की जो धारणा थी उसमें विरोधी के सुधार का, उसके हृदय परिवर्तन का भी एक शक्तिमान तत्व निहित था। सत्याग्रह में भी यह तत्व वर्तमान है; अन्तर इतना ही है कि उसमें यह जीग रूप में हैं। समृह का और सर-कारी अधिकारियों का मन व्यक्तियों के मन की अपेजा नैतिक दृष्टि से कम विकसित और अधिक यौत्रिक होता है। वह विवेक या नैतिक प्रभाव से कम प्रभावित होता है। उसके लिए नैतिक या बौद्धिक आत्म-विश्ले-पण कठिन होता है। आमतीर से व्यक्तिगत मन की अपेजा सामृहिक मन नैतिक वा बौद्धिक विकास में पिछड़ा होता है। चूँकि समूहगत भन

पर सामूहिक निर्देशों का प्रभाव होता है इसलिए ब्रहंकार, उत्तेजना, क्रोध, ईर्ष्या, घुणा त्रौर प्रतिहिंसा की भावनाएँ उसे वहत शीव विच-जित और अस्थिर कर देती हैं। कभो-कभी तो शंका होती है कि जिस च्यर्थ में हम व्यक्ति के लिए 'मन' शब्द का प्रयोग करते हैं उस अर्थ में -समूह को मन होता भी है या नहीं। फिर भी समूहगत या सरकारी मन जैसी किसो चीज का आभास तो होता है। सत्याग्रही जिस सफलता च्छीर सरलता के साथ व्यक्ति के मन को प्रभावित कर सकता है उसी - सफलता और सरलता के साथं इस सामूहिक मन को प्रभावित नहीं कर सकता। सामूहिक मन कहीं ऋषिक भौतिक और यांत्रिक होता है, इस-ं जिए नैतिक श्रीर श्राध्यात्मिक श्रपीलों के प्रति उतना ग्रहणशील नहीं होता; इसका कारण यह है कि कार्य प्रधानतया बाह्य होते हैं। फिर भी अजन लोगों ने सत्याग्रह को अभली रूप में कार्य करते देखा है उनकी न्य्राँखों से यह दात छिपी न होगी कि उससे व्यक्तियों, स्रौर कभी-कभी -महत्वपूर्ण व्यक्तियों, के हृदय बदल जाते हैं। इसके अलावा विरोधी दल में हिंसा का आश्रय लेने की स्फूर्ति ठंडी पड़ जाती है। उसके कांध त्रौर वैमनस्य को पनपने के लिए बहुत कम खाद्य-सामश्री मिलती है। प्रायः वह विवशतापूर्वक खाली हवा में हाथ पीटकर रह जाता है। पर्याप्त प्रतिरोध न होने स उसके हाथ थक जाते हैं। फिर उन उदा-घोरा पड़ता है जिनकी सम्मति श्रीर नैतिक समर्थन सम्पूर्ण लम्बे संघर्षों में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं । उनकी शुभाकांचा श्रौर सहा-नुभूति सदैव सल् । ग्रही के साथ होती है । इस प्रकार प्रत्यत्त या स्रप्र-त्यच्च रूप से हृदय विचलित श्रीर प्रभावित होता है। इस वारे में इन तथ्य दा भी ध्यान रखना पड़ता है कि एक सत्याग्रही दल खुद उतना त्र्यहिंर त्मिक स्त्रीर स्त्रनासक्त, सत्यपूर्ण स्त्रीर पवित्र नहीं हो सकता जितना व्यक्तिगत रूप में एक सत्याग्रही हो सकता है। इससे हृदय-परिवर्तन के क्रम में कुछ न कुछ वाधा आती ही है।

जो लोग सत्याग्रह के युद-कौशल को अव्यावहारिक मानते है उन्होंने इस विषय पर ठीकं तरह से विचार नहीं किया है। यद्यपि प्राचीन ग्रीर त्राधुनिक इतिहास में त्रार्हिसात्मक कार्रवाई के कुछ फुटकर उदाहरण मिलते हैं, यह मानना ही पड़ेगा कि गाँधी जी के सत्याग्रह की कल्पना नई है। वहुत हो ५रिवर्तित रूप में श्रीवोगिक च्रेत्र में उस पर श्रमल हुआ है। घीरे-धीरे उसकी जड़ वहाँ जम रही है। ग्रन्तर्राष्ट्रीय मामलो में भी यह वात स्पष्ट हो चुकी है कि अगर युद्ध का निराकरण करना है तो वह विनाश के बराबर तेज होते हुए ग्रस्त्रो—साधनी—सेसम्भव नहीं है। उस कम से शस्त्रीकरण में वृद्धि होती है ह्यौर नये भय, नई घृणा श्रीर नये संवर्ष पैदा होते हैं। श्रांज तो बहुतेरे छोटे राष्ट्र ऐसे हि जो सचाई के साथ युद्ध से दूर रहना चाहते हैं। फिर भी उन्हें शस्त्री का ढेर लगाना पड़ता है क्यों कि संघर्ष से छुटकारे का ऋौर कोई उपाय उन्हें कहीं सम्भव दिखाई नहीं देता । वे प्रतिद्वंद्विता की दीड़ में पड़ जाते है, यद्यपि वे अच्छी तरह जानते हैं कि यड़े श्रीर श्रधिक साधन-सम्पन्न राष्ट्रों के साथ संघर्ष में सफल नहीं हो सकते । इन प्रकार हिंसा श्रीर घृणा द्वारा उत्पन्न दूधित जाल का दायरा बढ़ता ही जाता है। यह दायरा समृद्दिक घृणा श्रीर समृद्दिक हिंसा ने कभी नहीं टूट सकता। इसके लिए इनके ग्रलावा किसी दूसरे उपाय की ही योजना करनी होगी। त्राज तो समूह-सम्बन्धों में बुद्ध श्रीर ईसा के शब्द ही सस्य प्रतीत होते हैं। घृणा घृणा से नहीं, प्रेम से ही जीती जा सकती है, हिंसा हिंसा से नहीं, अहिंसा से ही पराजित हा सकती है।

### नवीन योजना

श्रपनी श्रद्धा श्रीर श्रपने देश की प्रतिभा की परम्पराश्रों के श्रनुक्ल ही गांधी जी विश्व-शान्ति के लिए एक उपाय, एक योजना श्रीर एक तत्वज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। उनका विश्वास है कि जिस प्रगतिशील श्रिहिसा श्रीर सत्य ने व्यक्ति को उसके सामाजिक सम्बन्धों में सम्य बनाया है उसे ही अन्तर्धामृहिक और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का भी मार्ग-दर्शन करना चाहिए।कोई समय ऐसा था कि व्यक्तिगत हिंसा कभी-कभी व्यक्ति की समस्याओं को हलकर देती थी। व्यक्तिगृत प्रतिहिंसा के जरिये ही उसे न्याय प्राप्त करने की एक मात्र संभावना थी । समाज-सुधारक श्रीर प्रवक्ता —नवी—ने इस हिंसा का नियंत्रण करने की चेष्टा की । उसने आँख के लिए त्राँख त्रौर:दाँत के लिए दाँत का नियम बनाया। जानते थे कि अगर ऐसा नहीं किया जायगा तो लोग इससे भी बुरा कर छोड़ेंगे। जव मानव-पशु कुछ और विकसित हुआ तो इस नियम का आचरण भी असन्तोषजनक हो उठा । एक समय इसने मानवता की सेवा की पर अब उसके आगे के विकास-कार्य में वाधक हो गया । इसलिए प्रगति-शील मानवता को 'आँख के लिए आँख और दाँत से लिए दाँत वाले नियम की जगह कोई नया श्रीर उससे श्रधिक उपयोगी नियम खोज निकालना पड़ा । आज अगर कोई व्यक्ति इस नियम का प्रयोग करता है तो अपने ऊपर आफत मोल लेता है; उसके प्रति किये अन्यायों के दूर किये जाने की जगह उसके बचे खुचे कुछ अधिकार भो उतसे छिन जाते हैं। स्नान व्यक्तिगत स्रन्याय के निर्मुकरण का एक समाज-स्वी-कृत ढंग श्रीर क्रम है, व्यक्ति को स्वयं वदला न लेकर इसके लिए कानून का सहारा लेना पड़ता है । इसलिए वह पुराना नियम अब वेकार हो गया है। वहुत दिन नहीं हुए कि किसी भूठी या तची वात पर अगर किसी को लड़ लेने की चुनौती दी जाती थी ख्रौर वह उसे स्वीकार कर लड़ता नहीं था तो उसका उपहास किया जाता था। चुनौती देनेवाला श्रोठों पर श्रपने विरोधी के वीरता के श्रमाव के प्रति व्यंग श्रीर उपहास की मुस्कान लिये मैदान से विदा होता था। त्र्राज सभ्य समाज में इस प्रकार की चुनौतियाँ नहीं दी जातीं। उन्हें वर्वर युग की प्रथा समका जाता है, श्रीर न्याय होने पर भी, उसका अवलम्बन लेने पर, लोग विरोध स्रौर तिरस्कार करते हैं स्रौर मामला तूल पाने पर राज्य की श्रोर से हस्तन्नेप श्रीर दराड का भी विधान करना पड़ता है।

जिम्हिक अन्यायों के निराकरण के लिए भी पहले युद्ध और हिंसा के नियम की जो भी दुन्योगिता रही हो आज वे वांछनीय पिग्णाम उपियत करने में असमश्री हैं। अतितकाल में हमारे उत्थान और सम्य वनने के कम में युद्ध की जो भी देन रही हो, आज तो वह केवल मानवता को पाश्चिक चनाता और युगा तथा हिंसा के दायरे को बढ़ाता है। अब वह समूह को सम्य बनाने अथवा उसका विकास करने में असमर्थ है। आज तो वह उलटा उसे पतनशील बनाता है और इस समूहिक, सगिटत, जीवन के पतन की बुरी एवं हानिकर प्रतिक्रिया व्यक्तिपर भी होती है। आज तो समूह-संबंधों के समुचित निर्माण, सामूहिक अन्यायों के निराकरण, सामू-हिक नीति के सदाचरण की रचना और एक नवीन विश्व-व्यवस्था की स्पृष्टि की समस्याएँ हल करने में युद्ध विलक्ष्य असप ल सिद्ध हुआ है।

## वोल्शेवी रास्ता

योल्शेविज्म श्रीर साम्यवाद युद्ध श्रीर हिंसा-द्वारा, उत्पन्न समस्याश्रों को हल करने का दावा करते हैं। किन्तु वे जिन साधनों, जिन श्रस्त्रों का प्रयोग करते हैं वे वही क्टनीति, घृणा, हिंसा श्रीर युद्ध के पुराने श्रस्त्र श्रीर साधन हैं। इसके श्रलावा साम्यवादी वर्ग-विरोध श्रीर वर्ग-युद्ध में श्रास्था रखते हैं। कम करने या संस्कृत करने की जगह वे घृणा, विभाजन श्रीर विभेद को उत्तेजित करते श्रीर बढ़ाते हैं। उनका तर्क यह है कि वर्ग-संघर्ष श्रीर वर्ग-युद्ध तो वर्ष मान समाज-व्यवस्था में निहित ही हैं श्रीर कोई वस्तुवादी उनकी उपेका नहीं कर सकता। सत्याग्रह भी यथार्थवादिता पर श्राश्रित है। वह भी वर्ग-संघर्ष श्रीर वर्गप्रतिहंदिता को स्वीकार करता है। पर वह उन्हें बढ़ाने की जगह कम करने श्रीर दूर करने की कोशिश करता है।वह संसर्ग श्रीर सहयोग की वाते हैं दता है। व्यक्तियों के व्यवहार में भी पारस्परिक प्रतिहंदिता श्रीर विरोध भावना होती है पर ऋषि—द्रष्टा—सुधारक श्रीर प्रतिभावान राजनीतिग उनमें सहयोग श्रीर दोनों के हित-विन्दुश्रों को हुँ द निकालता है। वह

वाहरी विरोधों के नीचे छिपी सामान्य मानवता पर जोर देता है। वह जोड़ने वाली वातों पर जोर देता श्रौर उन्हें उपयोगी वनाने तथा संघटित करने का प्रयत्न करता है। वह विरोधों को बढ़ाने, उन पर जोर देने या उनकी स्र्ष्टि करने का काम अपने माथे नहीं ओट्ता । बल्कि जहाँ विभेद ग्रौर विरोध होते हैं तहाँ वह भी व्यक्तियों से उनके भूल जाने श्रीर एक सम्य संघ-जीवन विताने के सामान्य कर्त्त व्य में सहयोग करने की ऋपील करता है। यही बात सत्याग्रह सामृहिक वा वर्ग-जीवन में करता है। यह संयोग श्रीर सहयोग की वार्ते हूँ द्ता है। उसकी अपील सामान्य मानवता के ऊपर आश्रित होती है। जहाँ वह यह कार्य करने में असमर्थ रहता है, तहां वह समूह की गलतियाँ दूर करने के लिए संघर्ष को नियंत्रित करने छौर उसे छहिंसात्मक एवं शान्तिय बनाने की चेष्टा करता है। जहाँ तक संभव होता है वह क्रोध श्रीर घृणा का निराकरण करने का यन करता है। वह भूठे ख्रौर विद्वेषपूर्ण प्रचार में भाग लेने से इन्कार करता है। शत्रु का कालिमापूर्ण चित्रंण नहीं करता विलक्त विरोधी को भी सामान्य मनुष्यता का श्रेयं देता है। उसकी निगाह में वह भी एक गलत प्रणाली का उसी तरह शिकार है जिस तरह खुद उसके हाथ से चृति उठानेवाले और इसीलिए उस प्रणाली का श्रन्त कर देने की चेष्टा करनेवाले दूसरे लोग हैं। इसीलिए उसमें व्यक्ति से व्यक्ति के रूप में, कोई विरोध नहीं है। विरोध प्रणालियों से है जो समय-चक के साथ ऋौरस्त्री-पुरुषों को ऋनेक पीढ़ियों के विकृत कार्यों के कारण दूषित होती गई हैं। त्राज जिनके हाथ में शक्ति है वेशायद ही उससे दूर भाग सकते थे। अगर हम भी उनकी स्थिति में होते तो इस बुरी प्रणाली से वॅथेहोने के कारण बहुत संभवतः वही करते जो वे कर रहे हैं।

पर साम्यवाद का ढङ्ग जुदा है। वह हूँ इन्ह्र हकर विभेद निकालता है, उनको बदाता ग्रीर उनपर जोर देता है। प्राचीन जातियों वा समाजों में जो सामान्य संस्कृति ग्रीर भावनाएँ हैं उनकी उपेचा करता है। एक नवीन ग्रीर ग्राधिक न्यायपूर्ण विश्व-व्यवस्था के निर्माण में घृणा श्रीर

हिंचा की समर्थता में उसका जो विश्वास है उसके कारण उसने प्रत्येक देश में परस्पर-विरोधी वर्गों की सृष्टि की है। सामान्य, उभयनिष्ट तत्वों और हेतुओं को घटाया जाता,यिक उनकी उपेता की जाती है। यह एक बुरे पड़ोसी को भाँति आचरण करता है जो की-पुरुप के आर्थिक, सामाजिक और वीदिक मौलिक भेदों को जानकर उन पर जोर देता है और इस प्रकार यह तर्क करते हुए कीर्डाम्यक मगड़ों को बढ़ाता है कि मेद उसके पैदा किये हुए नहीं हैं बांक्क कुटुम्य में मदा से उनका आरितत्व रहा है। एक अच्छे पड़ोसी का आचरण दूसरे ढंग का होता है। यह पति पत्नी दोनों के सामान्य गुणां, सामान्य हितां पर जोर देता है और मदा उन्हें धीरज रखने, एक दूसरे से सहयोग करने और एक दूसरे के प्रति सद्माव रखने की सलाह देता है। आज बोल्रोविज्म भले पड़ोसी के स्थान पर बुरे पड़ोसी की माँति आचरण कर रहा है।

उदाहरणार्थ, श्रगर कोई व्यक्तियावर्ग भारतकी हो मुख्य जातियों— हिन्दू-मुसलमानों के बीच स्थित संवर्ष का श्रनुचित लिम उठाकर मगड़े को बढ़ाता है तो उसके बारे में क्या ख्याल किया जायगा ? दोनों में सदियों से किसी निकसी रूप में संवर्ष तो रहा ही है। यह कहना तथ्य के विपरीत होगा कि दोनों के बीच के मीलिक श्रीर श्रमिट मेद केवल श्राधिक हैं! जो विमेद जन-ममूहों की भावनाश्रों को उत्तेजित करते हैं, जब तक समाप्त नहीं हा जाते, वास्तिवक विभेद हैं। उनकी उपेना नहीं की जा सकता। उनकी मुलमाना श्रीर मुसम्बद्ध करना पड़ेगा। भारत में हम उस श्रादमीकी देशभित्त (फिर उसकी मनुष्यता कीतो बात ही क्या) की प्रशंता नहीं करेंगे जो हिन्दू मुस्लिम विरोध को बढ़ाता श्रीर उस पर बहुत ज्यादा जोर देता है। श्रीर श्रगर कोई श्रादमी सोचता है कि इनिवरीधों कोकेवल हिंसा श्रीर छुरेवा बीसे ठीक किया जा सकता है तो उसेहम एक खतरनाकपागल या जन-समाज शत्रुसमर्केंगे। भारत के दुर्माण से हमारे बीच ऐसे पागल श्रीर जन-शत्रुमीजूद हैं श्रीर श्रपने को वर्थार्थवादी कहते हैं, क्योंकि वेमीजूदा विरोध का स्वीकार करते एवं बढ़ाने की कोशिश करते हैं और यह सोचते हैं कि ऐसा करने से ही अन्तिम शान्ति स्थापित होगी। जहाँ लोग अपेचाकृत शान्ति से रहरहे हों वहाँ भी साम्यवाद उनके लिए उनके वीच के मौलिक और कभी न पटने वाले विभेद, संवर्ष और शत्रुता की खोज विक्रा विक्रालता है जिन्हें खोज निकालने में वे लोग खुद असमर्थ थे। कहा जाता है कि ऐसा अन्याय और गलती की ओर ध्यान खींचने और एक प्रवल संवर्ष पैदा करके समतील ठीक करने के लिए किया जाता है। एक सुधारक भी पीड़ित और दिलत लोगों के अन्तः करण को उनके प्रति होने वाले अन्यायों के विक्र उभारता है और एक उचित और न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम करने की चेष्टा करता है; लेकिन वह इसके लिए सामझस्य, शान्ति और प्रेम के उपायों को काम में लाता है। मानवता के सुधार का दावा करने वाले बोल्शेनिजम ने अन्तर्वर्गीय विभेदों में सामझस्य पैदा करने का एक अजीव रास्ता हुँ दा है—हिसा और वर्ग युद्ध का रास्ता।

## इसके परिणाम

'उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोंगे।' श्रार्थिक समस्या हल करने के लिए वोल्शेविज्म ने चाहे जो किया हो, शान्ति की समस्या वैसी ही उलक्षी हुई है। बलिक इसने अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध में आन्तिरिक संघर्ष की एक और कड़ी जोड़ तो है। इस संघर्ष को विद्धेष और घृणा के निरन्तर प्रचार-द्वारा जीवित रखा जाता है। बोल्शेविज्म की सफलता के साथ आन्तिरिक संघर्ष के वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय संघर्षों से भी अधिक खूनी और निर्दय होने की सम्भावना की जाती है। स्वयं रूस में क्या परिणाम हुआ है! अपने वास्तिवक व किल्पत शत्रु सम्पन्न मध्यवर्ग को नष्ट करने के बाद, क्रांति खुद अपनी मन्तानों को, विलक अपने निर्माताओं और जन्मदाताओं को, निगल रही है। आज छुरा विपित्तियों के कलेजे में नहीं युसता, अपने ही धर्मवन्धुओं के कलेजे का रक्तपान करता है। आज यह स्थिति है कि शायद एक सम्पन्न मध्यवर्ग मार्क्सवादियों की कोधामि से वच जाय पर मतमेद प्रकट करने का साहस करने वाला एक मार्क्सवादी

यन्धु नहीं देच सकता । ग्राज बोल्शेविक रूस साम्राज्यवादी ग्रीर लुटेरे राष्ट्रों से गठवंधन किये हुए है किन्तु वह ग्रा ने दल बालों में किसी प्रकार का मत-स्वातन्त्र्य सहन नहीं कर सकता । ठीक वही हालत है जो मध्ययुगीन ईसाई चर्च (धर्ममंच) के ग्रधीन थी। जिनके हाथ में ग्राज शक्ति है वे कहरता का विधान करते हैं। जो कोई सत्य-सिद्धांत की व्याख्या के विषय में उनने मतभेर रखता है वह धर्मच्युत एवं पाखंड़ी है ग्रीर उत्योद्धन, दएड तथा विभाश के योग्य है। मध्ययुग में बहुतेरे ईसाई संत, ग्रपने मत को प्रकाशन करने के कारण ही मीत के घाट उतार दिये गये, यद्यपि उनके दएडदाताग्रों की ग्रपेना उनके विचार ईसा के ग्रधिक निकट एवं ग्रनुकूल थे। इसका कारण यही था कि चर्च की सत्ता संतों के हाथ में न थी। ग्राज बल्योविष्म भी बैसा ही ग्राच-रण कर रहा है। सच्चे मार्क्वादियों, साम्यवादियों ग्रीर योल्योविकों को ग्रपने विश्वास की कीमत ग्रपने खून से चुकानी पड़ती है।

इधर के सालों में, वहाँ जो मुकदमे हुए हैं वे 'इनिक्काजिशन' की यादिलाते हैं। श्रंतिम ज्यकी श्रपराध-स्वीक्वांतयाँ हमारे समृतिपट पर 'इनिक अशन'की श्रदालतों के चित्र स्पष्ट कर देती हैं। वे हमें टोना-टाटका करने वालियों श्रोर धर्मच्युत लोगों के मुकदमों श्रीर दएड स्यरूप उनके जला दिये जाने की याद ताजी कर देती हैं। चर्च ने भी यहूदी श्रोर मुसलमानों को सहन कर लिया पर उस ईसाई संत को न छोड़ा जो उनके द्वारा प्रचारित धर्मान्यता के नियमों का पालन करने में श्रसमर्थ रहा। श्रपनी स्वतंत्र श्रदा श्रीर विवेक के सहारे याइविल से श्रपने जीवन के लिए प्रकाश प्रातकर लेना सबसे बड़ा पाप था। श्रुद चर्च जो प्रकाश दे उसी को ग्रहण करने का उसे श्रिषकार था। श्राज सम्यवाद की नई वाई-विल की व्याख्या रूस के नवीन धर्म के जीवित प्रतिनिधियों को करनी है। श्रीर जिनके हाथ में सत्ता है उनसे श्रच्छा प्रतिनिधियों को करनी है। श्रीर जिनके हाथ में सत्ता है उनसे श्रच्छा प्रतिनिधियों को करनी है। स्थार जिनके हाथ में सत्ता है उनसे श्रच्छा प्रतिनिधियों को करनी है। स्थार जिनके हाथ में सत्ता है उनसे श्रच्छा प्रतिनिधियों को करनी है। सम्मा होता या उनकी व्याख्या न की होती तो वे सफल कैसे होते!

इधर के वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के चेत्र में रूस की कूटनीति पूँजीवादी देशों से कहीं अधिक गृढ़ और जटिल रही है। वह सूच्म,गुन और श्रवसरवादिनी है। वह लुटेरों के संघ के प्रति युद्ध की घोषणा के साथ त्रारंभ हुई त्रीर त्राज वह साम्राज्यदादी देशों से भी त्राधिक संघ की गुहार लगाता है। रूस ने त्रारंभ इस घोषणा के साथ किया कि केवल युद्ध के द्वारा ही विश्व की सर्वहारा श्रमिक जनना को ग्रवसर मिल सकता है 1: त्राज वह शांति में विश्वास रखता त्रौर शांति-प्रदर्शनों का संघटन करता है। उसे जानना चाहिए कि याज तो शांति वर्त मानस्थिति को कायम रखने पर ही रह सकती है जिसका ऋथे यह है कि साम्राज्यवादी राष्ट्रों के पास उनकी दुष्कृत्यों द्वारा कमाई मिलिहयत यने रहेगी। शांति तो केवल जो अनीतिपूर्ण स्थिति आज है उसी को वना रखने में है। पर आज त्रपनी त्रार्थिक प्रणालों को सुदृद्धकरने त्रीर युद्धतथा विनाश के त्रस्त्री--साधनों—को पूर्ण करने के लिए रूस को शांति की बड़ी त्रावश्यकर है। त्रतः सभी के लिए शांति त्रच्छी चीज होनी चाहिए। प्रत्येव साम्राज्यवादी शांति की उसी प्रकार दुहाई देता है जैसे पहले युद्ध की देता था। कोई भी त्रादमी जा इस दृष्टिकीण को स्वीकार नहीं करता, धर्म यातक है। रूसियों ने समक्तिया कि स्रभो युद्ध का होना उनके वर्त मान राष्ट्रीयशासन त्रौर नीति के लिए मृत्यु-तुल्य होगा। इसलिए जिस युद्धको पहले संसार की सर्वहारा जनता से लिए सर्वोत्तम ग्रवसर माना जाता था त्राज उसी का वह तिरस्कार करता है। जिसस्वाद श्रीरतेजी से रूस युद्ध के श्रस्त-शस्त्रों की ढेर लगा रहा है उसे देखकर शायद पूँजीवादी देशों का ईन्यां होगी। पूँ जीवादी देशों की भाँति वह भी इस विश्वासका श्रामिनय करने की चेष्टा करता है कि 'युद्ध से हा युद्ध का अन्त होगा।' जब दूधरे देश शोषणके लिए शस्त्र-संग्रह कर रहे हैं; तन रूस विश्व शान्ति के . लिए शस्त्रों के ढेर लगा रहा है। यह तर्क महायुद्ध (१६१४—'१८) काल में मित्रराष्ट्रों-हारा उपस्थित किये जाने वाले तकों की उन्न उन्होंने सिर्फ युद्ध का अन्त करने और ~~

के लिए जर्मनीसे युद्ध कियाथा। त्राज पूँजीवादी देश नि:शस्त्रीकरण वा शस्त्र-संन्यास के लिए ही शस्त्रों के ढेर लगा रहे हैं। रूस भी वैसा ही कर रहा है। पर निष्टावान लोगों का कहना है कि दोनों वार्त एकनहीं हैं। दोनों में अन्तर है। रूस शांति और आत्म-रज्ञा के लिए शस्त्र संग्रह कर रहा है; वाकी दुनिया आक्रमण और शोपण के उद्देश्य से वैसा करती है। हमें भय है कि इस अन्तर का दर्शन के बल निष्टावानों को ही होता है। जो दी ज्ञित नहीं हैं उन्हें तो बहुत कम अन्तर मालूम पड़ता है। पर शायद इसका कारण यह है कि वे नवीन द्व हवाद को भली-भांति समक्तने में असमर्थ हैं। हमारा विश्वास तो यह है कि न तो आन्तरिक, न अन्तर्राष्ट्रीय शांति के जिए यह ठीकरास्ताहि—उस शांति के लिए जिसके विना मानवता की और समाजिक लाम हुए हैं, सामरिक हिंसा के कारण वे भी उससे छिन जायँगे।

वोल्शेविष्म न केवल वर्गिहेंसा-द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध के समात कर दिये जाने में विश्वास रखता है विल्क उसका यह भी विश्वास है कि क्रान्ति की सेवा में किसी भी काधन का इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ भी पवित्र और अनुल्ल धर्नाय नहीं है। सफलता प्राप्त करने के लिए सब प्रकार के काम किये जा सकते हैं और सब प्रकार के साधनों की सहायता ली जा सकती है। यदि सामाजिक और राजनीतिक सदा-चरण—नीति—के बीच की खाई गहरी है, जैसी है भी,तो नया दर्शन उसे और बढ़ाने, आर चौड़ी करने की कोशिश करता है। सफलता के सिवा और किसी चीज का कोई मूल्य नहीं है और हर एक चीज इसी दृष्टि से जाँची जायगी। स्तालिन सफल हुआ है इससे उसकी न्याय-पूर्णता जाहिर है। त्रातस्को और उससे अनुयायी असफल होगये, इससे उनकी गलती प्रकट है। सफलता ही शुद्धाचरण की एक मात्र कसीटी है। पूँजीवादो जिन साधनों—जिन शस्त्रों का इस्तेमाल करता है,वोल्रोविष्म, भो उन्हीं का इस्तेमाल करना चाहता है। जब दो विरोधी एक ही तरह

के अरतों से लड़रहे हों तवस्वभावतः वही जीतता है जिसके अस्त्रों की करसकता है। इसलिए इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है कि जो अस्त्र और साधन आज तक पूँ जीवादी राज्यों द्वारा इस्तेमाल किये गये हैं उन्हें वोल्शेविज्म अधिकविस्तृत और निष्ठुर रूप से इस्तेमाल करता है। उनका दीप्निमान-चमकीला—ग्रावरण्उनकी विनाश की महत्तर शक्ति के वारे में हमारी ब्राँखें चौंधिया दे ब्रीर हमें ब्रन्धा बना दे, इसकी जरूरत नहीं। हर च्रेत्र में, हर विभाग में साम्यवाद पुराने साधनों को मॉजकर ऋधिक पूर्ण करना चाहता है। वह ऋपने युद्ध के यंत्रों को अधिक वैज्ञानिक श्रौर श्रधिक कुशल वनाना चाहता है। श्राज उसका दावा है कि विना किसी की सहायता के, अपने सैनिक वल तथा संगठन से शत्रु राष्ट्रों के किसी भी गुट का सफलतापूर्वक सामना कर सकता है। उसका जास्स विभाग अपने देश में और अपने देश के वाहर भी अन्य देशों के जासून विभागों की ख्रपेका कहीं ख्रधिक कुशल ख्रीर पूर्ण है। श्रपनी परिवर्तनशील नीतियों एवं विचारों के लिए अनुकूल वातावरण पैदा करने में घन पानीकी तरहबहाया जाता हैं। उंसकी प्रचार-प्रणाली पूँ जीवादी देशों की ऋषेचा कहीं ऋच्छी है। वह फासिस्त देशों से भी ग्रब्छी है। पूँजीवाद ग्रीर फासिल्म तीपों की खूराक के रूप में व्यक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, योल्शेविज्म भी ऋपने नागरिकों का उतनी ही स्वतंत्रता एव निर्दयता के साथ इसी रूप में दमन करता है। हाँ, वह इतना विश्वास जरूर करता है कि व्यक्ति का विलदान वह सामानिक स्याय की स्थापना के लिए कर रहा है। पर हर धर्म या सम्प्रदाय ऐसे ही विश्वास के साथ कामकरता है। ईसाई धर्ममठ (चर्च) ने मानवात्मात्रों को रज्ञा ऋौर पृथ्वी पर स्वर्ग का राज्य स्थापित करने के लिए मानव शरीरों का विनाश किया। वोल्शेविज्म भी नागरिक स्वतंत्रता का नाश इसीलिए करता है कि अन्त में उसे और अधिक सुदृढ़ नींव पर स्था-पित किया जाय। वह सैनिक सर्वाधिकारिता ( 'डिंक्डेटरशिप') की

स्थापना करता है और उसे सर्वहारा जनता की डिक्डेटरशिप कहता है। फिर भी इसके समर्थक और प्रचारक इन सब बातों के पीछे छिपे असत्य और दम्म को देखने में असमर्थ रहते हैं। असली सत्ता सर्वहारा श्रमिक जनता ('प्रोलेनरियत') के हाथ में नहीं है बिल्क बोल्शेविक पार्टों के अधिकारियों के हाथ में है जो उतनी ही सुबटित है जितनी कोई भी फासिस्त पार्टों हो सकती है। विशुद्ध और सरल आदिमियों को आधुनिक परिच्छद में सजे ये पुराने समर्थन निस्तार प्रतीत होते हैं। पर जो अधानुयायी हैं, जो अपने धर्म में निष्टावान हैं उन्हें ये इतने निश्चयकारक मालूम पड़ते हैं कि उनके लिए वे अपना और दूसरों का जीवन खतरें में डालने को तैयार हो जाते हैं।

#### ः सरत्त सँकरा मार्ग

गाँधी जी इन सब बातों के विरुद्ध हैं। यह युद्ध-द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले ऋस्रों से नहीं बल्कि शांतिपूर्ण साधनों द्वारा युद्ध का अन्त करना चाहते हैं। ग्रापने साध्य-लद्य-की प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक साधन का उपयोग नहीं करते, न प्रत्येक साधन के उपयोग का समर्थन करते हैं । साध्य चाहे जितना प्रशंसनीय-वाञ्छनीय-हो, साधन की पवित्रता त्रावश्यक है। गाँधी जी के लिए साधन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना साध्य; क्योंकि साधन ही साध्य की प्रभावित—ग्राकान्त— करते हैं। सन्दिग्ध साधनों से प्राप्त साध्य वस्तुतः ग्रन्दर से वह नहीं होता; वाहर से उसका रूप चाहे वैसा ही दिखाई दे। ग्रशुद्ध साधनी के प्रयोग से उसकी ज्ञान्तरिक भावना ज्ञीर ग्रिभन्यञ्जना वदल जाती है। इटली-ग्रवीसीनियन थुद्ध में रूस ने उतनी ही सीमा तक इटली के विरुद्ध प्रतिवन्ध लगाये जिस सीमा तक उन पूँजीवादी राष्ट्रों ने लगाये, जो कमोवेश इटली की विजय के लिए उत्करिटत थे। ग्रीर उन प्रतिवन्धों को हटाने में भी रूस ने उतनी ही जल्दवाजी दिखाई जितनी दूसरे राष्ट्रों ने। जब तक युद्ध चला रूस खुले आम इटली को तेल भेजता रहा । ऐसा क्यों किया गया ? ग्रपना वाहरी व्यापार-निर्यात

- बढ़ाने के लिए । गांधी के शासन में भारतीय राष्ट्र द्वारा एक निर्दय त्राकामक राष्ट्र को युद्ध सामग्री भेजे जाने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता । गांधी अपने राष्ट्र वन्धुत्रों को ऐसी पाप की कमाई से हाथ घोने की शिचा देगा। हमारे श्राधुनिक मित्रों में श्रनेक को यह देखकर श्राश्चर्य होता है कि श्राज जब कांग्रेस के हाथ में कुछ शांक है तो श्रावकारी की श्रामदनी को किसानों के लिए श्रावश्यक सहायता देने तथा जन-शिक्त्ए में खर्च करने के वजाय गांधी स्नामदनी के इसवड़े श्रीर बढ़ते हुए स्रोत को नष्ट कर देना चाहता है। श्रपने देशबन्धुश्रों के पतन की कीमत पर,या पाप की कमाई से, सुधार के अत्यावश्यक कार्य करने की जगहवहउन सब कोस्थगित करदेने को तैयारहै।वहसममता है कि अगर आवश्यकता पड़े तो दूसरी दिशा में सुधारों का कार्य रोका जा सकताहै। पर मादकद्रव्य-निषेधका कामनहींवन्द किया जासकता। उसके विचार से चाहेलच्य यासाध्य कितना ही श्रेयस्कारहो,उसको पूर्ति के लिए अनुचित और अनैतिक साथनों का समर्थन नहीं किया जा सकता। पर शरावखोरी तथा अन्य मादकद्रव्यों का प्रयोग वंद करने में उसने श्रार्थिक दृष्टि से भो शायद ठीक ही हिंसाव लगाया है। किसान शराव पर जो कुछ खर्च करता है उसका १० से १५ सैकड़ा तक ही सरकार खोती है पर मादकद्रव्य निषेध से किसान जो कुछ खोता उसका शतप्रतिशत उसके पात्रवच जाता है। अगर ऐसा न भी होता श्रौर किसानकी श्रार्थिक हानि होती तो भी गांधी। माइकद्रव्य-निषेध पर उसी प्रकार जोर देता। वह एक नीतिवादी ( सदाचरणवादी ) त्र्यौर विवेकवान राष्ट्रनीनिज्ञ है; इसीलिए जिन चीजों को पहले स्थान देना चाहिए, उन्हें ही पहरा स्थान देता है। तुरन्त लाभ का कोई प्रलोमन उन्हें सीवे त्रौर सँकरे मार्ग से हटा नहीं सकता। प्रायः कहा गया है कि गोधी जी भारत की स्वतंत्रता की उतनी परवा नहीं करते जितना सत्य त्र्रौर त्र्रहिंसा की करते हैं। यह एक गलत वक्तव्य है। गांधी को सत्य-ग्रहिंसा और भारतीय स्वतन्त्रता के बीच कोई विरोधभाव नहीं दिखाई देता । हिंसा

श्रीर धोंकाधड़ी से प्राप्त स्वतन्त्रता, उनके विचार से, केवल नाम को— बाह्य रूप में ही—स्वतन्त्रता होगी; उसकी श्रन्तःभावना, उसके प्राण् प्रयोग में लाये गये श्रनितिक श्रीर प्रतारणापूर्ण साधनी के कारण न हो चुके होंगे। श्रमली स्वतन्त्रता केवल उन्हीं साधनों से प्राप्त की जा सकती है जो उतने ही पवित्र हों जितना साध्य उच्च श्रीर श्रेष्ट है।

इसलिए जहाँ तक अन्तर्शामृहिक सदाचरण वा नीति का सम्बन्ध है गांधीवादी उपपत्ति और कर्म बोल्शेविज्म की अपैका कहीं श्रेधिक ग्रकाट्य तको पर ग्राभित हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाय तो विश्व शान्ति के लिए उनका हल अधिक सुचितित जानपड़ता है। आज संसार के सामने जो दो प्रधान समस्याएँ हैं, १. समृह या वर्ग को सम्य एवं सदाचरणशील वनाने की, २. अन्तर्धामूहिक सम्बन्धां से हिंसा और युद्ध के निराकरण की, वे उनके दक्त से हल हो सकेंगी, इसे ग्रामी कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता। इतना ही कहा जा सकता है कि समस्या की पकड़, उसे सममने का दङ्ग ठीक है। मानवीय इतिहास श्रीर मानवीय विकास द्वारा उसका श्रीचित्य सिद्ध है। पर यदि मानव जाति ऋपने को सुधारने पर तैयार न हो तो इस दुनिया में सत्य साधन श्रीर ठीक प्रयत्न भी दाञ्छित परिणामों की प्राप्ति में असफल हो सकते हैं। सफलता तो अनुकुल परिस्थिनियों की संघटना पर निर्भर करती है। क्तिर इसमें नागहानी—'चांस'—का भाग भी होता है। गांधी से पहले के श्रनेक महापुरुप श्रथने श्रवने समयमें श्रवने कार्यों में श्रसफल हुए हैं: गांधी भी असफल हो सकता है। इन महापुरुपों की असफलताएँ वास्तविक की अपेद्धा बाह्य अधिक थीं। उनके प्रयत्नों से मानवता आगे वढ़ी । समभने की बात यह है कि अगर कोई सिद्धांत मानवीय विकास के लिए उचित और आवश्यक है तो वार-वार की असफलताओं के वावज्द मानवता को उसे अपनाना होगा। अगर अभी तक की गई मानव-प्रगति को सुरिच्त रखना श्रीर श्रागे बढ़ाना है तो समूहिक एवं ग्रन्तसामूहिक सदाचरण(नीति) की समस्या हल करने के लिए गानव- ंहै । इसलिए आरंभ से हो वर्ग-द्वेष और वर्ग-युद्ध की हर एक वात -का उसे विरोध करना ही है ।

जायदा इकी जब्तीका मामला भी इसी ग्राधारपर ग्राश्रित है। कांग्रे न के गसइतना समफने की बुद्धि है किसम्यसमाज में, अन्तरोगत्वा, सम्पूर्ण जान-भालपर राज्य का अधिकार है। कलियत सामाजिक उद्देश्यों की सिद्धिकेलिए राज्य-द्वारा वरावर इनकी माँग होती रहती है। राज्य में कुछ ऐसे भी जुर्म हैं जिनमें जायदाद-जब्ती, यहाँ तक कि मृत्यु, दा दराड दिया जाता है। यदि राज्य का अवने नागरिकों के जान-माल पर ग्रिधिकार न हो तो ऐसे दराडों के कारण उसका व्यक्तियों एवं समूहों से वरावर क्तगड़ा ऋौर संवर्ष होता रहे। युद्ध केसमय हर राज्य ऋपनी प्रजा की अनेक श्रे िए में को समाज की रचा या मलाई के लिए अपने शाए भेंट करने का त्रादेश करता है। त्र्यनिवार्य सैनिक भरती त्रीर श्रनिवार्य सैनिक सेवा का नियम भी चलता है। सम्पत्ति श्रयदा जायदाद के लिए भी यही बात है। लड़ाई की बात छोड़ दें तो भा सामान्य समय में प्रत्येक राज्य निजी सम्पत्ति का कुछ न कुछ श्रंश टैक्सों--करों-के रूप में छीन ही लेता है। असाधारण समय में तं सब कुछ, जिसकी उसे स्रावस्यकता होता है, हर जाना देकर या विनाहर जाना दिये भी, अपने अधिकार में लेलेता है। यह सव जब्ती के नाम पर नहीं होता; एक संबटित सत्ता द्वारा देश के कानून के अनुसार टैक्स लगाने के रूप में होता है। कोई, एक च्ला के लिए भी, निजी सम्पत्ति की इस प्रकार की जब्ती की ब्रावश्यकता में सन्देह नहीं रखता। यही क्यों उपपत्ति-थियरी, सिद्धान्त तो यह है कि सम्पूर्ण सम्पत्ति राज्य की कृति—राज्य की पैदा की हुई है श्रौर प्राकृतिक श्रवस्था में कोई निजी सम्पत्ति नहीं होती, न हो सकती है। चूँ कि राज्य, फिर चाहे उसका रूप कुछ भी होसम्पूर्ण निजीसम्पत्ति का जनक है, इसालेए स्रन्तिमस्रवस्था में वही उसका स्वामी भी है। ऋामतौर से ऋपने इस स्वामित्व रा वह पूर्णतः या प्रत्यत्त रूप में प्रयोग नहीं करता; पर उक्त कारण

यह नहीं है कि श्रिषकार व्यक्तियों का है बिल्क इसलिए कि श्रपनी सुविधा तथा सामाजिक लच्य के अनुसार राज्य ने व्यक्तियों द्वारा मौतिक वस्तुश्रों तथा श्रिषकारों पर कव्जा किये जाने श्रीर उस कव्जे को कायम रखने की एक विशेष प्रणाली को सम्पूर्ण जनता वा समाज के लिए हितकर मान लिया है। बहुत से संघटित राज्य तो नागरिकों को, इस सम्बन्ध में श्रपने ऊपर मुकदमा चलाने का भी श्रिषकार देते हैं। यह हां सकता है कि एक विशेषप्रणाली को चलाने में, सर्वसाधारण के हित के लच्य की मली-मांति पूर्ति न हो। उसमें श्रप्नी ही प्रणाली, श्रपने ही प्रवन्ध को सर्वोत्तम समक्तता है, या कम से कम इतना मानता है कि यद्यि वह परिपूर्ण नहीं है फिर भी उसमें कोई परिवर्तन करना भयावह होगा।

राजनीति में राज्य की परिभाषा यह है कि वह अपने आन्तरिक रूप में या अपनी सीमा में सर्वशक्तिमान है। यह संभव है कि राज्य अपने तात्वर्थ की पूर्वि के लिए ही इस सब सत्ता का हर समय प्रयोग न करें। वह अपनी सीमा के अन्तर्भत अपनी सीमारिक सर्वशक्ति मानता के कितवण अंशों को व्यक्तियां, वर्गों, संघों अथवा स्थानीय संस्थाओं के हवाले कर दे सकता है पर राज्य के रूप में अपनी विशेष छा। का विनाश किये विना, अपनी सत्ता का कोई अंश स्थायी रूप से हर्गिज नहीं छोड़ सकता। वैसा करने पर अपनी सीमा में सर्वोच्च वर्ग के रूप में उसका जो स्थान है उसका लोप हो जायगा। इस तथ्य की स्वीकृति राष्ट्रसंघ के आधारभृत सिद्धान्तों में से एक है। यदि वह इसं स्वीकार न करता तो कोई राष्ट्र उसका सदस्य न वनता।

भारत के किसी भी राजनीतिक दल की तरह कांग्रेस भी जानती है कि भावी अर्थनीति को समुचित रूप देने में उस समय की नवीन परि-स्थितियों के अनुकूल राष्ट्र की सेवा के लिए उसे व्यक्तियों और वर्गों के अनेक अधिकार छीनने पड़ेंगे। कराची अधिवेशन में पास हुए

'मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्य-क्रम' वाले प्रस्ताव में इस प्रकार का एक वड़ा कार्य-कम उसने स्वीकार किया है। अधिकार छीनने में वह हर्जाना दे सकती है ऋौर नहीं भी दे सकती। यदि कोई राज्य सममता है कि किसी व्यक्ति व वर्ग द्वारा अवीत काल में किसी श्रिधिकार का उपभोग अनुचित रीति से किया गया है या उस पर किये गये पारश्रम का काफी मुत्रावजा अव तक उसे मिल चुका है तो वह हर्जाना देने के लिए बाध्य नहीं है। कांग्रेस जानती है कि यह सब, इसके ऋलावा और भी बहुतेरे काम, जो राज्य को सार्वजनिक हिल के लिए करने पड़ते हैं, उसे करने पड़ेंगे । ऋपने इस कर्तव्य-पालन में वह स्थापित स्वार्थों के किसी विचार से न हटेगी। 'वह भारत के कथित 'राष्ट्रीय ऋण' की प्रत्येक मद की जाँच करेगी। इसी प्रकार वह प्रत्येक भारतीय स्थापित स्वार्थ की जाँच करेगी-फिर चाहे वह जिस प्रकार, ऋवधि श्रीर काल्पनिक पवित्रता का स्वार्थ हो। जनहित ही इस न्याय की कसौटी होगा। तिस पर कांग्रेस ने अपनी सहानुभूतियों को कभी गुप्त नहीं रखा। जो स्वार्थ भारत की सर्व-सामान्य जनता के हितों के विरुद्ध हैं उन्हें मिटना ही होगा । गांधी के पथ-प्रदर्शन में स्व-राज की जिस योजना की उसने कलाना की है उसमें इसके सिवा दूसरी कसौटी के लिए स्थान नहीं है। हर स्वार्थ को कोटि-कोटि श्रमिक भूखी जनता की भलाई के अनुकूल अपने को टालना ही पड़ेगा। इसी तथ्य के कारण बहुतेरे देशी स्थापित स्वार्थ कांग्रेस से आँख मिलाने में फेंपते हैं।

यद्यपिकांग्रे सइनसव वातों में विश्वास रखती है परसाथ ही सम्पत्ति की जब्ती के सम्बन्ध में असंयत और अनुत्तरदायी वातों को निरुत्साहित भी करती है। उदाहरण के लिए वह व्यक्तिगत काश्तकारों या काश्तकारों के दल द्वारा जमीनपर अधिकार करले ने को सहन न करेगी। इसी प्रकारयदि वह सार्वजनिक कल्या एका संरक्षक होने के अपने दावे और अपनी नामवरी की रक्षा करना चाहती है तो मिल के मजूरों द्वारा किसी मिल पर कब्जा किसे जाने का वह वर्दाश्त न करेगी। अतीत काल में, क्रान्तियों में,

यह सब हुआ है जिसका स्थायी वा अस्थायी परिणाम उन राष्ट्रों के लिए इतना भयावह हुआ कि उनके बुरे असर को दूर करने में उन्हें वर्षों तक कप्ट और त्याग का जीवन विज्ञाना पड़ा, वर्षों तक उन्हें हर तरह की अव्यवस्था सहन करनी पड़ी। इसलिए भारतीय राष्ट्र और भारतीय कांश्रेस का जन्ती की असंयत वातों को उत्तेजन न देने का निर्णाय उचित ही है। ऐसी असंयत वातों से किसान और मज़्र के मन में फूठी राजनीतिक और आर्थिक धारणाएँ और आशाएँ उत्त्र होंगी। सम्पूर्ण सुबटित समाजों में राजनीतिक और कान्नी अधिकार दूपणों और गलतियों के निराकरण का कोई कम निश्चित कर तेते हैं। इन गलतियों को दूर करने का कार्य व्यक्तिगत, असंघटित, अव्यवस्थित और अज्ञानपूर्ण प्रयत्नों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। उसके लिए कोई ढंग, कोई प्रणाली होनी चाहिए। इसलिए कांग्रेस ने विधान परिपद की धारणा को स्वीकार किया और बढ़ाया।

---१९३४, वम्बई के खुले श्रधिवेशन में ]

: 20:

# कांग्रेस श्रीर समाजवाद

हमें घुड़क कर कहा जाता है कि "जैसा हर स्क्लीविद्यार्थों को जानना चाहिए, समाजवाद एक ऐसी आर्थिक उत्पत्ति (थियरी) है जो संसार की परीशान करनेवाली समस्याओं को सममने और हल करने का प्रयत्न करती है।" #पर एक स्कूली वालक इन निर्दोप से दिखने वाले शब्दों का

<sup>#</sup>इस लेख के सब उज्हुतांश पं० जवाहर लाल के (१६३६) में जिसे लेख से लिये गये हैं।

पूरा तात्पर्य समके बिना भी परिभाषा जान सकता है। परिभाषा दो बातों में से एक की ओर निर्देश करतो है; या तो (१) हमारे इस छोटे भिश्व को परीशान करनेवाली सभी समस्याएँ आर्थिक हैं और सिर्फ आर्थिक सम्बन्धों के कारण पैदा होती हैं,या (२) माननीय समस्याएँ भी हैं, जो यद्यपि हमारे आर्थिक सम्बन्धों से कमोवेश प्रभावित होती हैं पर उनकी सीमा पारकर जाती हैं और अपेन्ना कुत ग्रलग अपनी स्थिति रखती हैं तथा शुद्ध आर्थिक समाधान की अपेन्ना दूसरे हल चाहती हैं।

पहले मामले में, सम्पूर्ण मानवीय सम्बन्ध,प्रत्यत्त् या श्रप्रत्यत्त् रूप से, समाज के स्रार्थिक ढाँचा (निर्माण) के परिणाम हैं। सांस्कृतिक स्रौर त्राध्यात्मिक मूल्यों की तो वात ही क्या, सम्पूर्ण भौतिक, बौद्धिक, नैतिक श्रीर कजागत मूल्य श्रार्थिक शक्तियों-द्वाग नियंत्रित होते हैं। श्रूगर्यह वात सहा है तो समाजवाद कोरा आर्थिक सिद्धान्त नहीं रह जाता बल्कि सब प्रकार के सम्पूर्ण जीवन से सम्बन्धित विचार ऋौर कार्य की एक दार्शनिक प्रणाली का रूप प्रहण कर लेता है। इस हैसियत से मानवता द्वारा श्रय तक प्रहण किये हुए श्राधारभूत मूल्यों का पुनर्मूल्याङ्कन करना उसके लिए ब्रावश्यक है। दूसरा निर्देश लें ब्रौर यह मानें कि संसार की समस्याएँ न तो शुद्ध त्रार्थिक हैं,न त्रर्थ-प्रधान हैं तो समाजवाद केवल एक त्रार्थिक उपर्पत्त बन जाता है। तब मानव जीवन त्रौर कार्य के एक ऋंश मात्र से, फिर चाहे वह ऋंश कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, उसका सम्बन्ध स्राता है जिसका प्रभाव जीवन के स्रन्य सम्बन्धित त्तेत्रों में भी पड़ता है। तव वह एक जीवन-दर्शन होने का दावा नहीं कर सकता,न वह संसार को परीशान करनेवाली सम्पूर्ण बुराइयों का समाधान ही उपस्थित कर सकता है। उस हालत में आधारभूत मूल्यों का वदला जाना या बहुत अधिक प्रभावित होना आवश्यक नहीं है; हाँ, विकास के ऋदृश्य क्रम से उनमें परिवतन हो सकता है।

इसलिए चिन्तन को स्पष्टकरने और कार्य को विवेकसम्मत बनाने के लिए एक सच्चा जिज्ञासु यह पूछने की हिम्मत कर सकता है कि असुक समाजवादी इन दो दृष्टिकोणों में से किसे बहुण करता है। अगर यह त्यप्ट नहीं कर दिया गया तो इससे अम और गड़बड़ी हो सकती है। उस हालत मेंयदि उसके छाप के समाजवाद को कुछ दूसरे प्रकार का समक लिया जाय तो समाजवादी शिकायत नहीं कर सकता।

फिर ऋगर कोई उ ।पत्ति — 'थियरी' — संनारकी उरीशान करनेवाली 'कुछ' नहीं बलिक सभी समस्यात्रों को हल करने का दावा करती है या यदिवह'सामाजिक पुतर्गठन' का लच्य रखती है, श्रीर पुनःयदि उसकी 'पकड मार्क्तवारी' है श्रौर श्रपने साथ वह सुपरिभाषित श्रौर स्वीकृत 'वैज्ञानिक' विशेषण्लगाती ईतो उससेयही स्वाभाविक निष्कर्ष निकलता है कि जिसे प्रचितित मत या कट्टरपंथ विशुद्ध वा मुख्यतः द्यार्थिक मूल्य मानता है वहीनहीं वाल्कसमी प्रकार केमृल्य और सम्पूर्ण जीवन हो ढलाई पात्र में उवल रहा है। सम्पूर्ण मानवजीवन की परीचा हो रही है, श्रीर पृथ्वी पर एकनई जमीन श्रीर नया श्राममान (निश्चय ही ऐतिहासिक भविष्य में) उत्तन करने की चेष्टा हो रही है। बोल्शेविकों का ख्रारसे ख्रीर उनकेदारा ठाक यहीदावा किया जाता है। उन्होंनेमानव चिन्तन श्रीरकार्य केप्रत्ये कच्चेत्र में क्रान्ति उपस्थित कर दी है। व्यक्तिगत श्रीर कौटुम्बिक सम्बन्ध, सन्तानीत्पादन ग्रीर शिशु-संबद्ध न, ग्रथ्यापन ग्रीर शिक्तग,कला श्रीरविज्ञान, साहित्य श्रीर दर्शन, नीतिशास्त्र श्रीर मनी-िज्ञान, सामानिक, राजनीतिक श्रीरश्रार्थिक धारणाएँ श्रीर सम्बन्ध, सभी बदल गये हैं। न केवल प्राचीन व्यवस्था विलक्त सभी प्राचीन मुल्यभीपूरोतौरपर उत्तर-यलट गयेहैं । विल्कुल नवीन मनोविज्ञान के साथ एक नृतन मानव-भन के निर्माण का उपक्रम चल रहा है।

वैशानिक समाजवाद के नाम परिकये जाने वाले ये सब दावे द्यगर मही हैं तो इसमें कोई द्याश्चर्य नहीं कि कुछ लोग जिनकी निष्टा एकदम म नष्ट नहीं हो गई है, द्याशंका में भर उठते हैं। वे उपकी प्रसंग-यश चर्चासे नहीं बाल्क जिस जोरदार ढंग से द्यौर मानव-जाति के कप्टों के एक मात्र समाधान के रूप में समाजवाद द्यौर विशेषतः उसके एक विशेष रूप को देश के सामने वार-वार उपस्थित किया जाता है उसके कारण आशंकित होते हैं। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि ऐतिहासिक आवश्यकता के कारण वह—समाजवाद —हम पर आरोपित है और जो उसकी आवश्यकता और अनिवार्यता का अनुभव नहीं करते, वे पुराण्पंथी और प्रतिकियावादी हैं।

इसमें कोईसन्देहनहीं कि भारत में श्रीरदूसरे देशों में भी ममाजवाद पर श्राक्रमण करनेवालों में से बहुत से लोग सामाजिक श्रीर राजनीतिक प्रतिक्रियावादी हैं। वेस्थापित स्वार्थों के चेतन श्रथवा श्रचेत, सहायता-प्राप्त वा श्रवैतनिक, एजेंट हैं। वेन केवल समाजवाद के विरुद्ध हैं बिल्क उन सब सुधारों के विरुद्ध हैं जो पृथ्वी के दीन-हीन शोपित जनों के साथ किसी सीमा तक न्याय करने के लिए उपस्थित किये जाते हैं।

पर त्रालोचकों की इन दोनों श्रेणियों को एक समक्त लेना सुधारक त्रीर प्रतिकियाबारी, मित्र त्रीर शत्रु को एक मान लेने—जैसा है। इस प्रकार का अस व्यथे ही उन लोगों को दुर्वल कर देगा जो न्याय त्रीर स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं।

+ + +

"यह स्पष्ट है कि हमें राजनीतिक प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता, पर ग्रपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए…… तव यह समाजवाद की बात क्यों ?...समाजवारी दृष्टिकीण राजनीतिक युद्ध में सहायक होता है। "यह हमें अनुभव कराता है कि (सामाजिक विषयों केन्न्रलावाभी) स्वतंत्रता के श्रमली राजनीतिक तत्व क्या होने चाहिए"।"

यह ठीक है कि समा जवादी दृष्टिकोण स्वतंत्रता के राजनीतिक तत्वोंका श्रमुमव करने में हमारी सहायता करता है। पर नम्रतापूर्वक यह नात कही जा सकती है कि समाजवादी दृष्टिकोण ग्रीर समाजवाद एक ही चीज नहीं हैं। समाजवादी दृष्टिकोण सब समस्याएँ हल करने का दावा नहीं करता। वह समाजवाद द्वारा प्रभावित है पर श्रपने को वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से नहीं पुकारता, न वह श्रावश्यक रूप से मार्क्ष का श्रमुगमन करता है। संभव है, उसे मार्क्स तथा उसके साथियों से स्फूर्ति प्राप्त हुई हो, संभव है वह वैज्ञानिक-समा जशास्त्रीय तथा आर्थिक अध्ययन पर आश्रित हो । पर वह किसी खाम प्रकार का समाजवाद नहीं है । उसमें सुधारकता है । वह किसी खाम प्रकार का समाजवाद नहीं है । उसमें सुधारकता है । वह किसी व्यक्ति या समूह के सम्पूर्ण जीवन को नियंत्रित करने का दावा नहीं करता । वह मुख्यतः और प्रधानतः व्यक्तियों के आर्थिक सम्यन्थों में परिवर्तन पैदा करता है । इसीलिए अनेक स्थानों पर वह पुराणपंथी दलों एवं सरकारों द्वारा भी अपनाया गया है । यदि समाजवादी दृष्टिकोण का यही अभिप्राय है तो मेरा कहना है कि वह कांग्रेस को नोतियों और कार्यक्रमों में निहित हैं । इसके लिए गोलमेज परिपद में गांधी जी के भाषण के अंतिम वाक्यों का उद्धृत कर देना था १६२४ के शिष्म में भारतीय कांग्रेस-कमेटी के वम्बई अधिवेशन में पास प्रस्ताय की ओर इशारा वर देना मात्र काफी है ।.....

शासक इसीलिए करते हैं कि उनका शोपण जारी रहे । इसलिये

<sup>3. &</sup>quot;इन सब के जपर कांग्रेस, तस्व रूप में, देश के एक कांने से दूसरे कांने तक फैले हुये सात लाख गाँवों में बसे कांटि कांटि मूक श्रीर श्रिथमूखे प्राणियों का प्रतिनिधित्व करती है—फिर चाहे वे ब्रिटिश भारत के हों या देशी राज्यों के । कांग्रेस की राय है कि जिस भी स्वार्थ को संरच्च दिया जाय उसे इस कोटि-कोटि जनता के हितों के नियंत्रण में चलना होगा । इसीलिए श्राप कभी कभी विभिन्न हितों में संघर्ष होता देखते हैं । श्रीर श्रार कोई सचा संघर्ष उपस्थित हुश्रा तो मुक्ते कांग्रेस के नाम पर यह कहने में कोई हिचिकचाहट नहीं कि कांग्रेस इन कोटि कोटि मूक प्राणियों के हितों की रचा के लिये किसी भी हित श्रीर स्वार्थ की बलि दे देगी ।" २. "इस कमेटी की राय में भारतीय जनता की भीपण गरीयी श्रीर श्रभाव का कारण केवल भारत का विदेशी शोपण ही नहीं हैं बल्क समाज की वह श्रध -व्यवस्था भी है जिसका समर्थ न विदेशी

१६२६ के प्रस्ताव में 'वर्तमान त्रार्थिकतथासामाजिक निर्माण की भीषण विषमतात्रों को दूर करने वाले क्रान्तिकारी परिवर्तनों की वान कही गई है। इस मस्ताव को पास करने के कारण "यह कहना कि कांग्रें स समाजवादी हो गई है, वाहियात बात है।" यह बिल्कुल सच है। पर यदि यह सच है ता अपने परिणाम एवं गुण-व्यंजक तत्वों में समाजवाद कुछ दूतरा पदार्थ होगा । यही समाजवाद है जिसके कारण हमारो सेना के दुकड़े हो जाने ऋौर उत्र राजनीतिक प्रश्न से हमारा ध्यान हट जाने की संभावना है जिस पर कांग्रेस त्रौर गांधी जी वरावर जोर देते रहे हैं। पर इसका मतलव समाजवाद का तखमीना लगाना नहीं है। इसका मतलव इतना ही है कि फिलहाल कांश्रेस ने कुछ ऐसे पस्ताव श्रौर सुधार हमारे सामने रखे हैं जिन्हें 'समाजवादी' कहा जाने ला है पर जिनका कथित समाजवाद से कोई सम्बन्ध नहीं है। त्राज वह मुख्यतः गजनीतिक प्रश्न को हल करने का प्रयत करता श्रीर उसी पर जोर देती है। वह श्रार्थिक सुधार की उपेत्ता नहीं करती। पर उसने श्रार्थिक जीवन का नियंत्रण करने वाले समा नवादी सिद्धान्तों को स्वीकार नहीं किया है। राजनीतिक लड़ाई के खात्मे के बाद कांने स क्यां करेगी, यह भी उसने विधान परिषद वाली वात स्वाकार करके स्पष्ट कर दिया है। 😁

× × × × × × .....यह त्रावश्यक नहीं कि हम मार्क्स की महानता या सामाजिक

......यह त्रावश्यक नहा कि हम माक्स का महानता या तानाजक ज्यापार-सम्बन्धीखोज में इतिहास के प्रति उसकी ज्याख्या-विधि की अष्ठता से इन्कार करें। हम मार्क्स ब्रीर उसके जीवन-कार्य की प्रशंसा, उसके सम्पूर्ण निष्कपों को माने विना भी, कर सकते हैं। विज्ञान सत्य के शोध

इस गरीबी श्रीर श्रभाव को दूर करने श्रीर भारतीय जन-समूह की श्रवस्था सुधारने के उद्देश्य से समाज के श्रार्थिक श्रीर सामाजिक निर्माण में क्रांतिकारी परिवर्तन करना श्रीर गहरी विषमताश्रों का निराकरण करना श्रावस्थक है।" की विधि वा कम है। उसकम केपरिणाम भी उसके अन्तर्गत हैं। एक आदमीशोधकीविधि-विशेषयाकम-विशेषकोसहीमानता हैतोउसके लिए आवश्यक नहीं कि एक विशेष शोधक उस विधि से जिन परिणामों पर पहुँचा है उन सब को भी वह ठीक मान ले। भौतिक विज्ञान के सभी लेशों में यह यात सत्य है। पर सामाजिक विज्ञानों में वह और भी सत्य है क्यों कि उनमेंशोधके लेश कहीं आधक विस्तृत हैं और शोधक की इच्छान्सार प्रयोग न किये जा सकते हैं, न उन्हें बहुत ज्यादा बढ़ाया ही जा सकता है। फिर बाधक और विशेष कारण भी असंख्य होते हैं। न्यूटन और आइंस्टीन दोनों ने एक ही वैज्ञानिक विधि वा ढंगका अवलम्बन लिया, फिर भी दोनों के निष्कर्षों में कैसी गहरी असमानता—कितना गहरा अन्तर है! इससे विधि वा ढंग की गलती नहीं सिंख होती है। इससे हतना ही मालूम होता है कि समय, स्थिति तथा मानव ज्ञान की अवस्था शोधक के प्रयोग को मर्यादित, सीमित, कर देती है। जब विशुद्ध विज्ञानों का यह हाल है तब सामाजिक विज्ञानों का क्या हाल होगा जो स्यतंत्र संकल्य शक्ति से पूर्ण मानवां के बारे में शोध करता है।

पुराकाल में कितने हा प्रयक्ता ग्रां—निवर्गे—ग्रीर सुधारकी ने श्रपनी पीढ़ियों की विचार-परम्परा को क्रांतिकारी देन दी है। पर उनके कुछ श्रत्यन्त महत्वपूर्ण सिंडान्तों को, जिनके बारे में उन्हें तथा उनके श्रनुयायियों को कोई भ्रम वा शंका न थी और जिनकी रक्ता के लिए उनके श्रनुयायी न केवल दूसरों के गले काट लेने को तैयार रहते थे बिल्क उस सत्य की सेवा के लिए राजी-खुशीसे श्रपने जावन की बिल देने कोभीतैयार रहते थे, श्राज न केवल मानव जाति बिल्क उन्हीं के वादचाले श्रनुयायी बहुतवद लेक में स्वीकार करते हैं। इससे उनकी महत्ता श्रीर श्रेष्ठता में कोई कमी नहीं श्राती। इसलिए विचारवान व्यक्तियों के लिए यह जरूरी नहीं कि मार्क्स श्रीर लेनिन को श्रेष्ठ मार्ने तो उनके सम्पूर्ण निष्कर्षों को भी स्वीकार करें। विना किसी मत में दी जित हुए भी हम उसकी प्रशंसा कर सकते हैं। श्रकस्मात्, ज्ञान श्रीर शोध के लेव का

पर जोर देता है। वह सत्य के एक ही भाग का विचार करता है। उसने मूल्यों की एक पूरी परिपाटी को नष्टकर दिया है। वापू का कहना है कि हमें तो इन परस्पर-विरोधी मूल्यों का समन्वय करना है। यह समन्वय कैसे हो ? वापू के पास दो श्रौ गर हैं—सत्य श्रीर श्रहिंसा । इनके जित्ये वह अम ग्रौर संपत्ति, सत्ता ग्रौर स्वातंत्र्य, केन्द्रीकरण ग्रौर विभाजन के विरोधका परिहार करना चाहता है। ग्रगर कोई वापू का यह ध्येय मानता है तो वतलाइए वह राजनीति से कैसे दूर रह सकता है ? ऋगर वहएक कोने में यैठकर रामनाम जपता हुआ तकली चलाता रहे तो यह तो पहले भा संन्यासी किया करते थे। वापू ने अगरराजकीय त्रेत्र को छोड़दिया तो उसकी ऐतिहासिक भूमिका समाप्तहो जायगी। वह हमें कुछ आत्म-विद्या सिखाने नहीं स्राया है। उसके लिए स्राजगुंजाइश नहीं है। हम श्रगर सामाजिक जीवन की छोड़दें,तो उसमें हमारे पुरखों की गलती का ही ऋनुकरण होगा । वे कहते ये, दुनिया बुरी है, दुष्ट है; भाई गुफा में माला लेकर बैठो। श्राज माला की जगह तकली या चर्लें ने ले लीतो कीन बड़ी वात हां गई ? जो राजकारण (राजनीति) से भागते हैं, वे वापृ के जीवन-कार्य को नहीं सममते । वे नहीं जानते कि बुद्ध,महावीर श्रीर ईसा की श्रहिंसा को थापूकैसे विकासित करना चाहता है। हम श्रगर श्रपना एक छोटा-सा फिर्का बना लेंगे, दुनिया की मंभटों से भागखड़े होंगे तो सँकरे श्रीर कुटिल दिलवाले, इतिहास-विमुख, कल्पनाशून्य, धर्मान्ध श्रौर तत्वान्ध वन जार्बेगे । वापूका जीवनोद्देश विरोधी शक्तियों का,सत्य ग्रौर ग्रहिंसा के साधनों से,समन्वय साधना है। यह हमें मजवूर करता है कि हमराजकीय मैदानमें कूद पड़ें। वापू की साधना चैयक्तिक होती, तो उसे इससे सन्ताप हो जाता कि वह खुद हरिजनों से नफरत नहीं करता ग्रीर जगन्नाथ के मन्दिर में नहीं जाता । लेकिन इतने से ही उसे तसल्ली नहीं है। वह हैरान है कि दूसरे क्यों जाते हैं ? ग्रापसे यह निश्चयपूर्वक कहदूँ कि विरोधी शक्तियों का सामझस्य विना सत्य श्रीर ऋहिंसा के हो हो नहीं सकता। यह राजकीय चेत्रसे भाग कर नहीं होगा।

तिर्फ रामनाम वाले श्रीर चर्ला तकली वाले वापू के सच्चे श्रनुयायी नहीं हैं। सच्चे श्रनुयायी वे हैं जो रचनात्मक श्रीर प्रतिकारात्मक दोनों चेत्रों में काम करते हैं। ""श्रगर श्राप राजकीय चेत्र को छोड़ देंगे तो श्रपने श्रापको खतरे में डालेंगे; वापू के जीवनकार्य, श्रीर तत्वज्ञान को खतरे में डालेंगे।

—३०।३।'३⊏ डेलांग, उड़ीसा ]

[गांधी सेवा संघ के सदस्यों के सामने यह प्रश्न या कि उन्हें कियात्मक राजनीति में भाग लेना चाहिए या केवल रचनात्मक कार्यों तक श्रपने को मर्यादित रखना चाहिए। इसी चर्चा में श्राचार्य कृपलानी ने श्रपने उक्त विचार प्रकट किये थे।—संपादक ]

#### : १२ :

## युरोप का यह दूसरा आक्रमण !

में उन लोगां में से हूँ जिन्हें जवाहरलाल जी ग्रंधमक कहते हैं। लेकिन में इसे ग्रधमिक नहीं सममता। जब मेरीतबीयत खराब हो जाती है तो कोई एम० बी० बी० एस, बाएल ० एम० ऐंड एस० डाक्टरकहता है वैसा करना पड़ता है। उसका ग्रंधमक बनना पड़ता है। सोचता हूँ कि ग्रगर मरना भी है तो किसी बेवकूफ के हाथ से न मरू; शिचित डाक्टर के हाथ से मरूँ जिससे मरने पर दुनिया मुफे वेवकूफ न कहे। ग्रगर घर बनवाना होता है तो किसो इजीनियर (स्थापत्यशास्त्री) के पास जाता हूँ। सोचता हूँ कि घर टेढ़ा भी हो जाय तो किसी इंजीनियर के हाथ से हो, नहीं तो मूर्ख कहलाऊँगा। उसी तरह देश के राजनैतिक कामों में भी ऐसे लोगों को मानता हूँ जो इसके विशेष हैं। मुफते कोई

कहें कि जो लोग कभी देहात में गये ही नहीं उनकी बात हिन्दुस्तान की ग्रार्थिक योजना के बारे में मानो, तो मैं कैसे मान सकता हूं ? जो उसका जानकार है उसी के पीछे चलना मैंने सीखा है।

कुछ लोग कहते हैं, अन्तर्राष्ट्रीय नीति पर नजर रखनी चाहिए।
मुफे इनको अन्तर्राष्ट्रीय नीति की बातें सुनकर हँ मी आती है। दूसरी
सारी बातें सीखने के लिए तो न जाने कितना खर्चकर हालते हैं लेकिन
कहीं 'स्टेट्समन' में या दूसरे किसी अखबार में दो-चार लेख पढ़ लिये
तो अपने का अन्तर्राष्ट्रीय नीति के विशेषज्ञ समफने लगते हैं। वहाँ अन्तराष्ट्रीय पिरिथिति का यह हाल है कि कहाँ क्या हो रहा है इसका ट्रीकटोक पता ही नहीं चलता! इंग्लैंड का प्रधान मन्त्री चेकोस्लोबाकिया
के बारे में आज एक कहता है तो कल कुछ और ही। हमें अन्तर्राष्ट्रीय
परिस्थिति का टीक-टीक हाल नहीं मालूम होता।

यहाँ हमारे देहातियों को तो यह भी नहीं मालूम कि हमारा मुलक कितना बड़ा है। मुक्तसे पूछते हैं कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो में जवाब देता हूं कि सिंध का। वे वेचारे जानते ही नहीं कि सिंध कहाँ है ? मेरी तरफ देखते रह जाते हैं। इसलिए आज तो यही कह देता हूँ कि बनारस का रहने वाला हूं। बनारस पुराना तीर्थ-स्थान है इसलिए उन्होंने उसका नाम सुना है। जो लोग सिंध नहीं जानते वे लोग क्या जानें कि कहाँ टिंबक्ट्र है, कहाँ चेकोस्लोबाकिया और कहाँ पेरू है।

राजनीति के भी विशेषज्ञ हुन्रा करते हैं। उसमें भी एक विशेष प्रकार की बुद्धि न्नौरनैसर्गिक प्रवृत्ति होती है। सिर्फ पच्चीस न्नादिमयों के एक साथ मिलकर विवार करने में राजनीतिज्ञ की दृष्टि नहीं न्ना जाती। पच्चीस गर्थों के दिमाग से एक न्नादमी का दिमाग नहीं वन जाता। सौ वेवकूफों का एक न्नाक्त मन्दनहीं होता। जो न्नाक्त मन्द है उसका मानना ही लोकशाही है। शर्च इतनी ही कि उसमें कोई जोर-जबर्दस्ती न हो इसीलिए वायू कहता है कि लोकशाही (प्रजातंत्र) का सार ग्रहिंसा है। जहाँ हिंसा होती है वहाँ लोकशाही नहीं होती। हमारा दावा है कि लोकशाही हिन्दुस्तान में ही है; दुनिया में ग्रीर कहीं नहीं। लेकिन वेवकुफों के सिर गिनते रहने से वाम नहीं चलेगा। उनके सिरों की ज्याजकल कोई परवा भी नहीं करता। सिर्फ हाथ गिन लेते हैं। इस तरह से हाथ गिनकर काम करते तो महात्मा जी ने जो किया वह कभी नहीं हो सकता। न सविनय भंग होता, न ग्रसह्योग या यत्याग्रह होता । दुनिया में सभी काम केवल वोटां से नहीं चलते ! ऐसी अजीव लोकशाही केवल हिन्दुस्तान में हम चलाना चाहते हैं। इंग्लैंड में जंग करना है वा नहीं, यह प्रधान मंत्री तय कर लेता है 🗈 तय पार्लमेंट बुलाई जाती है। हमारे यहाँ हम चाहते हैं कि एक हजार सिर वाला राज्स, जिसमें न कोई अनुशासन न अक्ल है, इन वातों: का तय करे । इस तरह लाकशाही नहीं चलती । डा॰ खरे का मामला श्राया तय यह चिल्लाहट हुई कि लोग उसका निर्णय दें। यह लोक-शाही नहीं है। लोकशाही में लोगों को अपना नेता चुनने का अधिकार है। उसकी श्रमलदारी में लोगों को उसका साथ देना चाहिए। श्रगर इस तरह चुना हुत्रा कोई नेता लोकशाही का गला घांट दे तो दूसरे चुनाव में उस निकाल बाहर कर देना चाहिए । उपकी जगह दूसरा नेता चुन लेना चाहिए । यह लोकशाही है । लेकिन यहाँ तो लोकशाही के नाम पर तीन महीने तक काँग्रेस की कार्य-समिति ही नहीं थी ! **#** यह कहाँ की लोकशाही है ?

अ त्रिपुरी कॉंझे स के बाद श्री सुभाप श्रीर गांधी जी में जो मतभेद हुश्रा, उसके कारण गांधी जी की नीति में विश्वास रखने वाले कांझे स. कार्य-समिति के सदस्य समिति से श्रलग होने को तैयार हुए। कई मास तक कोई समिति नहीं बन सकी। उसी की श्रीर इशारा है।

इसका मतलव यह है कि हम कोई ठोस काम नहीं चाहते। विफी -हल्ता मचाना चाहते हैं। इस तरह कोई काम नहीं हो सकता। कान्ति का यह तरोका नहीं है; कान्ति का तरीका यह है कि जो लोग चुने जाते हैं वे कहते हैं कि हम प्रतिनिधि हैं; हम राष्ट्र हैं। जो कोई उनकी · यात नहीं मानता उसका गला काट देते हैं। क्रान्ति ऐसे ही होती है। . इमारे यहाँ गला काटने की वात नहीं है। फिर भी ऐसा तो नहीं कि हम बरे थादमियों को न हटावें। ऋहिंसा में भी गिलोटाइन होनी · चाहिए । जिन्हें राष्ट्र की नीति मान्य न हो उन्हें निकल जाना चाहिए । ऋहिंसा का ऋथं यह तो नहीं है कि कोई नोति ही न हा या कोई -ग्रन्शासन न हो ! जहाँ थोड़ी सी अनुशासन की वात ग्राई कि लोग चिल्लाने लगते हैं कि 'खरे नरीमांड' (खरे के साथ नरीमान की तरह व्यवहार किया गया )' 'नरोमान खरेड' ( नरीमान को अरे की तरह वर्ता गया) ग्रौर सुभाष वोस खरेमांड । वापू की ग्रहिंसा ऐसी नहीं है। हाँ, वे इतना कर सकते हैं कि अगर नीति मान्य न हो तो खुद हट जायँगे | लेकिन हमारे देश में तो अजीव हाल है। न तो उनका र्मक्लने देंगे न उनका बात मानेंगे । हम तो राटी खाना चाहते हें श्रीर रखना चाहते हैं। हम तो कहते हैं कि आप हमें कांश्रेस से निकाल दें, न्त्राप ऋपनी वर्किंग कमेटी वनाइए । श्रा। वह भी न करेंगे श्रीर यह भी न करेंगे। न इघर चलेंगे; न उघर । सिंघ में ऊँट जब पानी देखता है तो वहीं ग्रह जाता है। न ग्रागे चलता है; न पीछे। वहीं हाल यहाँ है। आ। हमारो नीति को नहीं मानेंगे और हमें भला-बुरा भी कहेंगे। ऋौर फिर हमसे कहेंगे कि स्राप हमारी कार्यतमिति में स्रावें। ......

हम तो समकते हैं कि गाँधी की नीति से हो देशका उदारहोगा। हमारे भी अपने ये ही सिद्धान्त हैं। आप समकते हैं कि अब गाँधी जी की नीति से काम न चलेगा। और आप यह भी मानते हैं कि देश आपके साथ है। तो वस, हमारा इतना हो कहना है कि हमें निकल जाने दीजिए। लेकिन हमारा हट जाना भी कबूल नहीं। वे चाहते हैं कि हम अपनी नीति को छोड़ कर भी उनके साथ रहें। यह नो कमजीरी हुई। ऐसी कमजीरी को मैं एकता। का चिह्न नहीं समकता। हम अगर अपने सिद्धान्त पर मजबूत रहते हैं तो कोई हानि नहीं पहुंचाते।

में भमाजवादियों से कहता हूं कि केवल यातों की लड़ाई से क्या फायदा है? तुम जो कहते हो उस पर वाषू श्रमल करता है। श्रम तुम नमाजवादी या सम्यवादी समाज देखना चाहते हो, समाजवाद श्रीर साम्यवाद का व्यावहारिक प्रयोग देखना चाहते हो तो चलो सावर नती में, चलो सेगाँव में। श्रापने तो श्रमी ऐसा कोई समाज निर्माण नहीं किया है। श्रमर जीवन-वेतन का क्रान्तिकारी सिद्धान्त प्रत्यच्च व्यवहार में देखना चाहते हो तो चलो चर्ला संव में। श्रमर शिचा में लोकसत्ता के सिद्धान्त का विनियोग देखना चाहते हो तो तालीमी संव में चले जाश्रां।

युरोपित राजनीतिका एक संस्करण पहले इस देश में आया था। उस आक-मण से महात्मा जी ने ही हमें बचाया। अभी एक आकमण खत्म हुआ ही न था कि दूसरा आ गया। इससे भी हमारी रज्ञा गांथी जी ही करेंगे। हम भटकरहे थे, उन्होंने हमें अपने घर पहुंचा दिया। हम में पीरुप पैदा किया। अभी यह काम हो ही रहा है कि हम लगे फिर पास्चात्य आक्रमण का स्वागत करने, और अपना पीरुप चीण करने। मुक्ते तो हँसी आती है कि जब हम किसी बात को अपनी भाषा में रखते हैं तो बह अवैज्ञानिक कहलाती है, परन्तु हमने उसी को युरोप से उधार लिया हुआ नाम दे दिया तो वहीं चैज्ञानिक बन जाती है। हमारे रमाजवादी मित्र कहते हैं, हड़ताल अवैज्ञानिक है, और जनरल स्ट्राइक बैजानिक है। 'डिसेंट्रलाइ लेशन' (विकेंद्रोकरण) कही तो साईटिफिक (चैज्ञानिक) है, और आम-उद्योग कहो तो 'बुलककाट मेंटैलिटी' (वैलगाड़ी की मनोवृत्ति) है। हिन्दुस्तानी नाम से किसी चीज को पुकारे तो वह घड़ी की सई थिड़े सरकाने के बराबर है। श्रौर पश्चिम की बेट गी नकल उतारे तो वह प्रगति हो जाती है।

त्राज युरोप में भी विकेन्द्रीकरण जोर पकड़ रहा है। पहले सारी सम्यता भाव के भरोते थी। आज विजली आ गई है। अव विकेन्द्री-करण बड़ी आसानों से हो सकता है। जो यह नहीं जानते वे अभी विक्टोरिया रानी के काल में हैं। अब तक अठारहवीं सदी में रहते हैं। महात्मा जी अगर रामराज्य कहते हैं तो वह बात दक्तियान्सी अमकी जाती है। लेकिन 'डिक्टेटरशिप आफ दी प्रोलेतरियत' वड़ी वैज्ञानिक चीज समभी जाती है। स्राप भी वर्गहीन समाज चाहते हैं, वह बूढ़ा भी कहता है कि रामराज्य तो श्रमिकों का वर्गहीन समाज ही होगा। हम तो इतने वरस उसके साथ रहे, हमने यही सममा । बुद्धिमान लोग रामराज्य में लोकसंग्रह के वास्ते काम करेंगे। बोल्शेविज्म भी यही कहता है कि बुद्धि का काम समाज-सेवा के लिए ही होगा। वापू पुरानी हिंदुस्तानी परिभाषा का व्यवहार करते हैं इसलिए वे अवैज्ञा-निक समके जाते हैं। मैंने वापू से कहा कि जरा थोड़ी-थोड़ी ऋाधुनिक भाषा सीखो। वापून जव वुनियादी तालीम की वात कही तो लोग संचिन लगे, कैसी वेवकूफी की वात है। महात्मा जी को स्राज की भाषा में एक थीसिसलिखना चाहिए, लेकिन वेत्राज की भाषा नहीं जानते। वे केवल वर्तमानवादी नहीं हैं; भविष्यदशीं हैं। केवल ग्राधुनिक शब्द नहीं जानते; वे शब्द तो सब सर्वकालीन हो गये हैं।

हमने पश्चिम का एक हमला हटाया। उसे हटाना श्रासान था। क्यांकि वह साम्राज्यवाद के भेप में श्राया था। लेकिन यह नया हमला विज्ञान, अर्थशास्त्र और भौतिक तर्कशास्त्र के रूप में श्राया है। परन्तु जड़ जगत् ही तो धीरे-घीरे खिसक रहा है। जड़द्रव्य के परमासुत्रों से हम एलेक्ट्रांस तक पहुंचे और अब तो केवल प्वाइंट्स आफ़ फोर्स ही वाकी रह गये हैं। इस तरह भौतिकवाद का मूल आधार ही खिसकताजारहा है। उपनिषदों में भी ऐसा एक किस्सा है। शिष्य गुरु से ब्रह्म का रूप पूछने गया । उसने पहंले अन्न बहा जाना । दृसरा कदम प्राग् बहा का या । तीसरा तपोबहा और फिर ब्रानन्द बहा। पिर्चम ब्रव तक प्राग् बहा तक ही पहुँचा है। ब्रामी तो कई कदम बाकी हैं। ब्रामी बहुत सीखना है। युरोपीय विज्ञान, द्रव्य गतिमय है यहीं तक ब्रामी पहुँचा है। सब कुछ ईएवर है, इस किद्यान्त तक पहुँचते-पहुँचते द्रव्य लापता ही जायगा।

इसलिए वापू कहता है कि असली शक्तियाँ आध्यात्मिक हैं। हमें अपने आदशों में अदाहोनी चाहिए । अगरहमारे अन्दर खराव आदमी आ जायँगे तो हमें नुकसान पहुँचेगा। इसलिए मैंने कुछ कड़े शब्दों में अपने विचार पेश किये हैं। मैं कुछ उम्र तवीयत का आदमी हूँ। भाषा भो मेरी उम्र होती है। देहली में जब समाजवादी मित्र बापू के पास आये और मीटी-मीटी बार्ते करने लगे तो दोनों बहुत खुश हुए। मैं मीटी बार्ते नहीं कर सकता, इसलिए चुपचाप बैटा रहा। मैंने तो बाप् से कहा कि ये समाजवादी मित्र बड़े अहिंसक मालूम होते हैं, आप इन्हीं को अपना शिष्य बना लीजिए।

--बृन्दावन (चम्पारन--विहार) ता॰ ८।५।३६]

#### : {3:

## रचनात्मक क्रान्ति

मुभे यकीन है कि यदि कांग्रेस ने अगस्त १६४२ में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की चुनीती स्वीकार न की होती तो आज जो अधिकार हम ग्रहण किये हुए हैं न कर पाते; और न मुस्लिम लीग ही और न श्रल्य-संख्यक ही उस अधिकार को पा सकते, चाहे कुछ लोग इस बात को भले ही स्वीकार न करें। यह सच है कि हम अभी अपना पूर्ण स्वराज्य का लच्य प्राप्त नहीं कर सके हैं। पर हमारे प्रतिनिधियों और नेताओं ने

श्रिधिकार के गढ़ को तोड़ दिया है। "पर यदि हम अपना पूर्ण स्वराज दा ध्येय पूरा भी कर लें तो भी हमें यह न समकता चाहिए कि हमारा काम खतम हो गया। राष्ट्रीय आजादी निस्तन्देह कीमती है। वह तो राष्ट्रीय जीवन का श्वास है। पर उसका चाहे कितना भी महत्व हो, वह एक नकारात्मक प्राप्ति है, बाहरी जंजीरों को तोड़ना मात्र है। वह बाधात्रों की एक वाधा मात्र है। यदि किसी की जंजीर खोल दी जाय तो बहुत संभव है कि वह अपनी इस नई मिली हुई आजादो से अपने की चोट पहुँचा ले। यदि हम चतुर हैं तो हम बाहरी बाधाश्रों को ही दर करके सन्तोष न कर बैठेंगे, वरं ऋषने कायों को इस प्रकार करेंगे कि प्राप्त त्र्याजादी से हमारी जनता की कुछ ठोष भलाई हो। इसका मतलव यह है कि हमारा जोकान्तिकारी उत्साह है, पुरानी व्यवस्था को तांड़ने के बाद भी रचनात्मक कार्यों में बराबर विकास के भाव भरता रहे । यह रचनात्मक प्रयत्न हमारे लिए कोई नई वात न होगी । हमारा क्रान्तिकारा त्रान्दोलन, जो त्राहिंसा पर कायम है, संसार में त्रानोखाहै। त्र्यामतौर पर राजनीतिक क्रान्ति का लच्य पुरानी व्यवस्था को तोड़ डालना रहा है। उसकी सारी यं।जनाएँ सत्ता पर श्रिधिकार करने की रही हैं। राष्ट्रीय जीवन को नथे सिरे से ढालने के सारे प्रयत्न पुरानी व्यवस्था को नष्ट कर सत्ता प्राप्त करने के बाद ही किये गये हैं। इस तरीके की वजह से स्थिति सँभ्ली और रचनात्मक कार्य आरंभ होने के पहले एक नहीं, कई बार क्रान्ति करनी पड़ी है। कभी-कभी तो इसके परिणाम-स्वरूप गृह-युद्ध हुन्ना है न्त्रीर न्नान में उसका नतीजा न्नाधि, नायकवाद हुआ है। गृहयुद्ध और अधिनायकवाद दोनों में ही क्रान्ति के उद्देश्य को पराजित करने की भावना होती है। फ्रांस ख्रीर रूस की कान्तियों में यही हुत्रा है।

गांधी जी के नेतृत्व में कांश्रेस, अकेले विनाश या सत्ता-प्राप्ति पर जरूरत से ज्यादा जोर देने सेवचती रही है। इसके विरुद्ध वह रचनात्मक कार्यों पर अधिक जोर देती रही है। उसके विनाशक और रचनात्मक काम पिछले २६ वर्षों से साथ साथ चलते रहे हैं। श्रीर गांधी जी के लिए तो सत्याग्रह की प्रभावशाली तैयार्गका एक मात्र अर्थ रचनात्मक कार्यक्रम की पूर्ति ही रहा है। श्राज जवश्रनेक प्रान्तों का शामनाधिकार काँगे सजनों के हाथ में है श्रीर केन्द्र में भी किसी न किसी प्रकार की राष्ट्रीय सरकार है तो गांधी जी हारा बनाये गये श्रीर कांग्रेस द्वारा स्वीकृत रचनात्मक कार्यक्रम के जोगे के नाथ चलाने में कोई कठिनाई न होनी चाहिए।

#### लोकतंत्रवाद श्रीर श्रहिंसा

ज्यां-ज्यां हमारा राष्ट्रीय संयाम आगे बढता गया है, स्वराज का मतलव अधिकाधिक नाफ होता गया है । बहुत दिनों पूर्व हमने केवला विनाश और सत्तारीहण के कीशल के विकड निरूचय किया था। इसीलिए हमने पिस्तील और वम के प्रयोग की नापसंद किया । हमने निश्चय किया कि हमारी क्रान्ति एक खुला पड्यंत्र हो, जिसमें जन-नमूह अधिकाधिक शरीक ही सके। इसलिए अनिवार्य रूप से वह ऋहिंसात्मक हो और सुन न हो। जनता-द्वारा ऋहिंसात्मक ढांग पर की गई क्रान्ति में लाकतन्त्रवाद निहित होता है । ..... तची बात तो यह है कि यदि लोकतन्त्रवाद की केवल दिखावटी और संस्थात्मक न वन कर वास्तविक ग्रौर प्रभावकारी धनना है तो उसका ग्राधार ग्रहिसा होना चाहिए । श्रीर श्रहिंसा,यदि यह जवानी नहीं है, तो निस्तन्देह लीवतंत्र की छोर ले जायगी। ग्रहिंसा ग्रीर ग्रियनायकवाद परस्वर-विरोधी हैं। "इसलिए यह बात साफ हा जानी चाहिये कि हम गाजनीतिक लोक नंब-बाद के लिए प्रतिज्ञाबद हैं और हमारा स्वराज लोकतन्त्रात्मक होगा । वह किसी व्यक्ति वा परिवार का, चाहै वह कितना ही महान क्यों न हो, शासन न होगा; न वह किसा जाति, धर्म या वर्ग के अधीन होगा। वह जनता के लिए, जनता-द्वारा शासित जनता का राज्य होगा।

हमने यह देख लिया है कि सारे मंसार में राजनीतिक लोकतन्त्र, यदि किमी प्रकार का आर्थिक समानता के विशद आधार पर नहीं है. तो यह दिखावा मात्र रह जाता है। जिस समाज में सम्पत्ति की ग्रस-मानता हो, लोकतंत्र के राग का कोई ग्राथं नहीं होता। नार्वे, स्वीडेन ज्योर डेनमार्क—जैसे युरोप के छोटे देश, वड़े पूँजीवादी देशों की ग्रापेचा, ग्राधिक सच्चे लोकतंत्र हैं ग्रीर इसका कारण सिर्फ यह है कि उनके लोकतन्त्र ग्रार्थिक समानता की ग्राधिक मात्रा पर निर्भर हैं।

लेकिन यह श्रार्थिक समानता केन्द्रीभूत वड़े उद्योगों पर श्राश्रित साम्यवादी (कम्यूनिस्ट) प्रणाली की हो सकती है या काफी सीमा तक विकेन्द्रीकरण पर आश्रित लोकतन्त्रात्मक ढंग की हो सकती है। मेरी धारणा है कि किसीसमाज में ऐसी ऋार्थिक समानता कानतीजा, जिसकी च्यार्थिक व्यवस्था एक मात्र बढ़े उद्योगों पर निर्भर करती हो,यह होता है कि थोड़े लोगों केहाथ में मम्पूर्णसत्ता एकत्र हो जाती है। इससे नौकर-शाही श्रौर सत्ताकी श्रिधनायकशाही प्रयोग का जन्म होता है। उस दशा में शासन न केवल जनता के राजनीतिक वरं श्रार्थिक जीवन का भी नियंत्रण करने लगते हैं। यदि राजनीतिकसत्ता मेंसत्ताधारीको चरित्र-हीन-भ्रष्ट-करने की चमता है तो एक ही गुट के हाथों में राजनी-तिक के साथ त्रार्थिक सत्ता भी त्रा जाने पर वह बुराई, स्वभावतः दूनी हो जाती है। पूँजीवाद ने लोकतन्त्रवाद की हत्या इतीलिए की। पूँजी-वादी वर्ग के हाथ में प्रत्यन् या श्रप्रत्यन् रूप से राजनीतिक श्रिधिकार चला गया। सम्यवाद त्रार्थिक शक्ति का सम्पूर्ण नियंत्रण राजनीतिक अधिनायक (डिक्टेटर) ग्रीरनीकरशाह केहाथ मेंसींप देता हैग्रीरउसमें खोकतंत्रवाद के लिएउतनाही खतराहै जितना पूँजीवादी व्यवस्थामें है। उद्योगों का विकेन्द्रीकरण

#### उद्यागा का विकन्द्राकरण

इसिलए यदि लोकनन्त्रवाद को जीवित रहना है तो उसे कोई ऐसा उपाय खोज निकालना होगा जिससे मनोनीत वा निर्वाचित शासक वा शासकों के हाथ में आर्थिक सत्ता को केन्द्रित होने से रोका जा सके। अगर व्यक्ति के लिए स्यतन्त्र कार्य करने के चेत्र खुले न हों तो एक नाजनीतिक लोकतन्त्र भी'डिक्डेटरशिप'या अधिनायकवाद हो सकता है। त्रार्थिक चेत्रों में कांग्रेस का ऐतिहासिककार्यं उसका उद्योगों के विकेन्द्रीकरण का जबर्दस्त समर्थन हैं। वंग-भंग ज्ञान्दोलन के समय से हमारे
राजनीतिक विचारक शाम ज्ञीर गृह-उद्योगों को पुनर्जीवित करने पर जोर
देते ज्ञा रहे हैं। भारतीय राजनीति में गांघी जो के प्रवेश करने के बादसे
इस बात पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा ज्ञीर राष्ट्रीय पुनर्तिमांण के
ठोस कार्यक्रम के रूप में बदलने लगा। इसलिए समय ज्ञा गया है कि
हम ज्ञपने ज्ञार्थिक स्वराज की साफ-साफ व्याख्या करें, जो ज्ञाधिकाधिक
विकेन्द्रीकरण के रूप में होगी। हमें यह भी भूलना न होगा कि विकेन्द्रीकरण ही हमारी कृपक जनता की बहुसंख्या की जीर्ण बेकारी की समस्या
हल करने में प्रभावशाली ढंग पर सहायक है। सकता है।

""हमने सीचा था कि कपड़े का उद्योग विकेन्द्रीकरण के नवते अधिक उपयुक्त है। लेकिन इस ज्ञेत्र में प्रान्तीय सरकारें नई मिलेंखोलने में एक दूसरे से होड़ कर रही हैं। कुछ लोगों का न्याल है कि कपड़े के अभाव की वर्तमान अवस्था में अधिक उत्पादन के सभी साधनों का उपयोग किया जाय। लेकिन वे यह भूज जाते हैं कि इससे पूँजीवाद के नये स्वायों का अनिवायं रूप से जन्म होता है। खादी कार्यकर्ता होने के नाते मेरा विश्वास है कि नयी मिल खोलने की अपेका यदि चर्खें और कर्यें को सुन्यवस्थित ढंग पर प्रोत्साहित किया जाय तो कम पूँजी और योड़ी मेहनत से थोड़े समय में उद्देश्य को अधिक पृर्ति हो सकती है।

""'यह हमारा सीभाग्य है कि इस पीडी के हम लोगों को एक अच्छे कार्य का साधन बनने का मीका मिला है। केवल वहीं नहीं किहमें विदेशी जए से अपने लोगों को मुक्त करने के लिए यल करने का मीका मिला। ऐसा अवसर तो इतिहास में अनेक लोगों को मिला है। हमें तो अनेखा अवसर मिला है। हमें यहिंसा और सत्य के जरिए अपनी आजादी पाने और इस उच्चध्येय तक पहुँचने के लिए नैतिक साधनों का अवलम्य लेने का मीका मिला है। हमें विभिन्न और परस्पर-विकद दीख पड़नेवाली संस्कृतियों का समन्वय करने का अवसर मिला है। हमें

विविधता में एकता का निर्माण करना है और अनेक रंगों का मौजैक वनाना है। हमें विभिन्न ऋौर कटु स्वरी तथा रागों को एक में मिलाकर ऐसा संगीत निकालना है जो किसी काल में न जल में न थल में सुना गया! हमें यह न भूल जाना चाहिए कि अपने सामाजिक, आर्थिक राज-नीतिक, जातीय तथा नांस्कृतिक संघपों का ग्रन्त करने के लिए कोई शांतिमयतरीकामानवताकोनिकाज्ञनाहोगा,नहींतोवह नष्ट हो जायगो । हिंसा अपनी चरम सीना पर पहुँच गई है। यह रोग और रोगी दोनों को नष्ट करने की धमकी दे रही है। इसलिए कोई दूसरा तरीका निकालना जरूरी है। भारत ने वह तरीका खोज निकाला है ह्योर कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसने उसका उपयोग एक ऐसे नेतृत्व में किया है जो शता-ब्दियों में कभी एक बार ब्राता है। यह एक नया तरीका है। उसमें लामियाँ भी हैं। पर बाद रखिए, भारतीय क्रान्ति के सिवा "इतिहास मैं ऐसी किसी दूसरी क्रान्ति को भिसाल नहीं है जिसमें जान-माल की हानि तथा सामान्य जीवन की ऋव्यवस्था इससे कम हुई हो और जिसने इससे कम बृग्गा ब्रौर विरोध को जन्म दिया हो। हमारे प्रयक्तां में तत्काल सफ-लता मिले या न मिले, हमें यह न भूलना चाहिए कि हम एक ग्रन्छेत्रौर महान् कार्यमें लगे हुए हैं। ऐसे कार्यका अन्तिम परिगाम असफलता नहीं हो सकता । लेकिन यदि हमें अपने कार्य में सफल होना है तो कार्य करने वाजों को ऋच्छा और महत् वनना पड़ेगा। गुलामी से न ऋच्छाई त्राती है, न महानता । पर प्रकाश होते ही, दीपक जलते ही शताब्दियों का अन्धकार एक ज़्ग् में दूर हो जाता है। भारत में दीपक जल चुका है। ब्राइए, हम इसे निरन्तर प्रकाशित रखें ब्रीर उसके नेतृत्वका त्रानुसरण करें । वस, हमारा सब भला होगा । बंदेमातरम् । -नेरठ, २३।६। ४६; कांग्रेंस-ग्रध्यक्त पद से दिये गये भाषण ते]

# गांधी-मार्ग

茶浴 光光

तृतीय खएड

## श्राध्यात्मिकता श्रीर कांग्रेस

कठवैद या नीमहकीम जब किसी रोग का नामकरण कर देते हैं तब सममते हैं कि हमने उसका निदान कर लिया। इसी प्रकार नकली वैज्ञानिक भी जब किसी दृश्य या प्रमेय का नामकरण करते हैं तो मान लेते हैं कि उसकी व्याख्या कर दी। हमारे यहाँ भी कुछ राजनीतिक व्यक्ति ग्रीरदल ऐसेहैं, जो राजनीतिकएवं ग्रार्थिक नीतियों तथा कार्य-क्रमों पर फैसला देते समय ऐसा ही ऋविवेकपूर्ण-ऋसमीज्ञात्मक-व्यवहार करते हैं। किसी नीति या कार्यक्रम-विशेष की बुद्धिमत्ता, उप-योगिता श्रीर व्यवहारिकता सिद्ध या श्रसिद्ध करने की जगह वे कतिपय विशेषणों का प्रयोग करते हैं ह्यौर वस मान लेते हैं कि हमने उस सवाल का प्रभावशाली ढंग पर निवटारा कर दिया । किसी नीति को कान्तिकारी कह भर दो, वस ग्रापने उसे वैज्ञानिक, ग्रकाट्य तथ्यों पर श्राश्रित,ऐतिहासिक श्रावश्यकता से प्रोरित श्रतः निश्चित रूप से सफल होने वाली ( ऋभी नहीं तो निकट भविष्य में ) सिद्ध कर दिया । ऋषने विरोधियों की नांति को सुधारवादी, रोमांचक, पुनरुद्धारवादी श्रौर प्रतिकियावादी कह दो, आगे किसी प्रमाण या विश्लेपण की जरूरत नहीं है; वस, इतने से ही आपने सिद्ध कर दिया कि वह नीति न तो तथ्यों पर त्राश्रित है, न वैज्ञानिक है, न ऐतिहासिक त्रावश्यकता से प्रेरित है ; त्रतः उसका त्रसफल होना त्रवश्यम्भावी है। त्रगर वह सफल होती दिखाई देती है तो हिष्टभ्रम एवं धोखा मात्र है।

श्रक्षर कांग्रेस की नीतियों एव कार्यक्रमों को, उनसे मतभेद रखने-वालोंनेमध्यकालिक, पुनरावत्त नवादी श्रीर सुधारवादी कहा है। इनश्राली- चकों ने अपनी नीतियों को या किसी नीति के अभाव को भी, कांतिकारी कहा है। सीतापुर युवक सम्मेलन के अध्यक्ष्यद से दिये अपने भाषण में कामरेड राय ने भी हाल में कुछ ऐसी वात कही है। 'सुधारवादी' शब्द की ताजगी श्रीर जादू श्रय तक नष्ट हा जाने से उन्होंने एक दूसरे शब्द 'ब्राध्यात्मिक' का प्रयोग किया है। कांग्रेस की विचारधारा 'ग्राध्यात्मिक' है। वस, त्रागे किसी विश्लेपण या प्रमाण की ग्रावश्यकता नहीं । 'त्राध्यात्मिक' शब्द का प्रयोग करके वक्ता ने मान लिया कि उछने इसके अन्तर्गत वर्णित नीतियों और विचारधारा का पदा फाश कर दिया। समम लिया गया कि यदि वे आध्यात्मिक हैं तो राजनीतिक दृष्टि से वे प्रतिक्रियाचादी होंगे ही । 'ग्राध्यात्मिक' शब्द का ठीक निर्देश समम्मना बहुत कठिन है। धर्मान्य हिंदू वा मुखलमान के लिए इसका श्रय गो-पूजा, गो-वध श्रीर मस्जिद के सामने वाजा हो सकता है। श्रज्ञानों के लिए वह किसी भी धारणा का, चाहै वह कितनी ही कल, श्रसंस्कृत श्रीर भीतिक हा, चातक हो सकता है। विवेकवान श्रीर रहस्य-बादा उसका मतलव शरीरवाह्य एवं श्रेष्टतर श्रमुभृतिया दारा प्रदीत कतिपय दार्शनिक एवं ब्रान्तःस्थ सत्यां की माला समम सकता है।

इसलिए किसी आलांचक ने किसी उपपत्ति या कार्यक्रम की 'आच्यातिमक' कह कर यदियह मान लिया कि हमने उसे गिरादिया ती उसकी
समक्त की तारीफ करना मुश्किल है। क्या 'आध्यात्मिक' से आलोचक
का अभिप्राय अव्यावहारिक और अवैज्ञानिक से हैं ? लेकिन आध्यात्मिकता
सदा अव्यावहारिक नहीं हाती। कभी कभी तो वह भयनक रूप से व्यावहारिक होती है और रही है। फिरधर्म भी सदा अवैज्ञानिक नहीं रहा।
कोई समय था कि पुजारी जग-स्थित सम्पूर्ण विज्ञान का कीश होता
था इसलिए कोटि-कोटि जनता की अद्धा जिस जिम्मेदार संस्था की प्राप्त
है उसकी नीतियों और योजनाओं की आलोचना करते समय टीक और
निश्चित अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। यदि
'आध्यात्मिक' शब्द अस्पष्ट न होता तो भी कहा जा सकता है कि कोई

नीति आर्थिक और राजनीतिकहां से तुरी या प्रतिक्रियावादी हुए विना भी आध्यात्मिक हो सकती है। अतीत में आध्यात्मिक नीतियाँ सदा ही राजनीतिक हां से तुरी नहीं रही हैं। इसीलिए एक ज्ञ्ण के लिए भी यह न मानते हुए कि आध्यात्मिक नीतियाँ राजनीतिक हां से अवश्य ही तुरी होती हैं, हम कांग्रेस के ध्येय, साधन, कार्यक्रम और ज्यक्तित्वों की परीज्ञा करके यह देख सकते हैं कि उनमें शुद्ध आध्या-त्मिकता का कितना अंश है।

कांग्रेस का लच्य, यद्यपि समय केसाथ-साथ विस्तृत होता गया है, पर वह सदा राजनीतिक ऋौर ऋाथिक रहा है। ऋारंभ में कांग्रेस ने ऋपने चेत्र से धार्भिक ऋौर सामाजिक सुधार को खास तौर से ऋलग रखा। ऋाज के 'पूर्ण स्वराज' लच्य का भी किसी ऋाध्यात्मिक वा व्यक्तिगत ऋात्म-नियंत्रण, ऋात्म-प्रभुत्व वा ऋात्म-ज्ञान से सम्बन्ध नहीं है। वह केवल पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्रीय बटक के रूप में भारत को देखना चाहती है। विधान में कांग्रेस का लच्य पूर्ण स्वतन्त्रता की माति है।

कांग्रे सके साधन भीसदे यवदलते श्रीर विस्तृत होते रहे हैं। उसने प्रथंना, श्रावेदन-निवेदन, विरोध श्रीर वैध श्रान्दोलन के साथ प्रारमिक या। श्राज उसने एक नया श्रस्त श्रप्त श्रेष्त्रागार में जोड़ लिया है—सत्याग्रह वा श्रमह योग का श्रस्त । फिर उसने जिस सत्याग्रह को स्वीकार किया है, वह न तो व्यक्तियों तक सीमित है, न श्रध्यात्मिक ही है ! वह राजनीतिक श्राधिक श्रीर सामूहिक है । स्वराज्य शब्द की भौति सत्याग्रह शब्द की व्युत्पत्तिक साथ श्राध्यात्मिक निर्देश श्रव्यक्ति पर कांग्रेस ने भारत राष्ट्र के लिए उसे जिस क्य में स्वोकार किया है उस क्य में वह श्राध्यात्मिक मोज़ या व्यक्ति के श्रात्म-साज्ञात्कार का साधन नहीं है। वह राजनीतिक तथा श्राधिक श्रुंट्याँ दूरकरने के लिए श्रहिंसात्मक खुली लड़ाई है। वह व्यवहारिक श्रीर नैतिक कारणों से राजनीति से हिंसाका निराकरण करना चाहता है । व्यक्तिगत श्रहिंसा भौतिक वाह्यधारणा में श्रपेज़ा मनोवैज्ञा-निक श्रिवक होती है । सामूहिक श्रिहंसा व्यक्तिगत श्रहिंसा का

वहिष्कार नहीं करती । पर दोनों सदा एक साथ नहीं चलती । व्यक्तिगन ग्राचार में मानवी कर्म का तत्व न केवल उसी भौतिक ग्राभिव्यक्ति वा निश्चित समय के अन्दर उसके परिणाम में निहित होता है व्यंत्क व्यक्ति के मानसिक उद्देश्य तथा कर्म के मूल विन्दु में निहित होता है। सामृहिक कर्म में भा,यद्यपि उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है, पर उसमें वाह्य कर्म, बाहरी परिणामों पर ज्यादा जोर रहता है। ज्यक्तिगत श्रिहिंसा हर व्यक्ति, धर्म श्रीर समाज की श्रलग-ग्रलग श्रीर विविध रूपों में होगः। स्रौसत मुसलमान स्रौर ईसाई मांसाहार को स्रहिंसा का विरोधी नहीं मानता । पर श्रौसत हिंदू वैसा नहींसमभता । एक जैन इससे भी श्रागे जाता है। श्रहिंसा के ये सब प्रकार श्रीर श्रिमिश्यक्तियाँ कांब्रेस द्वारा स्वीकृत नहीं हैं। वह तो इतना ही चाहती हैं कि अपने राजनीतिक एवं श्रार्थिक लच्य-साधन में उसके श्रनुयायी किसी बाह्य हिंसा का त्रावलम्बन नहीं लें । त्रागर कभी-कभो मनावैज्ञानिक पहलू पर भी जार दिया गया है तो वह व्यावहारिक दृष्टिकोण से हो। भावना यह रही है कि जो लोग विचार और वाणी में भी अहिंसा का पालन करने के श्रभ्यासी होंगे वे खतरं के श्रवसर पर वाह्य एव सामृहिक जिम्मेदारियों की पृति के त्राविक योग्य सावित होंगे । त्राहिसा की ऐतिहासिक उत्पत्ति जिस प्रकार से भी हुई हा, कांब्रेस ने केवल उसके बाब, भौतिक और साम्बेहक पहलू की हा स्वाकार किया है। दूसरे रूप में कांग्रेन-द्वारा उसे स्वीकार कराने के सभी प्रयव ग्रासफल होते गहे हैं। गलत या सही कांग्रेस ने 'शान्तिमय' की जगह 'श्रहिंसात्मक' श्रीर उचित की जगह 'सत्यमय' साधनों को स्वीकार करने से सदा इन्कार किया है क्योंकि उसने ठोक ही अनुभव किया है कि शान्तिमय श्रीर उचित की अपेना श्रहिंसात्मक श्रीर सत्यमय शब्दों का श्रर्थ बहुत विस्तृत हो जाता है। फिर 'ग्रहिंसात्मक'शब्द व्यक्तिगत ग्रीर ग्राध्यात्मिकनिर्देशों से पूर्ण्हे ।

गांधी जीने जिससत्याग्रह काकल्पना कीई उसका दूमरा बत्य से पर कांग्रेस ने इस शब्द की स्वीकार करने या उसका प्रयोग करने से इनकार

किया है । उसने उनसे कहीं व्यापक औरकम महत्वाकांची शब्द 'उचित' के प्रयोग पर ही संतोप किया है। इस प्रकार पहले के वैध उपायों को लें या वाद के 'उचित ग्रौर शांतिमय' उपायों को लें, काँग्रेंस ने सदैव राजनीतिक सावनीं का अवलम्बन लिया है। इन साधनों का किसी श्राध्यात्मिक, धार्मिक वा व्यक्तिगत प्रयत्न वा विचार से बहुत ही कम सम्बन्ध रहा है। इसमें सन्देहनहीं किन्नम्त्र ऐसे हैं जो नैतिकएवं न्नाध्या-त्मिक प्रवृत्तिवाले व्यक्तियों-द्वारा प्रयुक्त हो सकते हैं। पर इससे उनकी कुशलता में कोई खामीनहीं त्राती,वृद्धि हो होती है। दुनिया ने हर ऐसी वस्तु कावहिष्कार नहींकिया है जिसमें किसी प्रकार की ब्राप्यात्मिक भाव-नात्रों की गन्ध त्राती हो। भारत में तो ऐसा श्रौर भी कमहै।जहां-तहां कितपय दलों के ऋपवाद के साथ सामान्य मानव-मन किसी राजनीतिक श्रस्त्रको केवल इसलिएत्याग देने को तैयार नहीं है कि व्यक्तिगतलच्यों को सिद्धि में वह ग्राध्यात्मिक ग्रस्नका भी कामदे सकता है। कांग्रेस के 'शांतिमय'साधन को भारतीय समाजवादियों ने भी स्वीकार किया है ! यहीं इस बात का काफी सबृत है कि कांग्रेसिनस ऋहिंसा की मानती है वह राजनीतिक है। इव'उचित'साधनों में केवल संकुचित कृटनीतितथा श्रवसरवादिनी श्रीर घोखाघड़ी की नीति कात्याग है। श्रीर इनकात्याग किसी भी विवेकपूर्ण,दूरदर्शी श्रीर मौलिकराजनीतिमत्तामें कियाजायगा। इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं भिलता जिसमें किसी राष्ट्र की प्रमुख समस्याएँ बहुत दिनों तक गन्दी कूटनीति श्रौर श्रवसरवादिता से हल की गई हों। फिर किसी गुलाम जाति के लिए ऐसे साधनों के इस्तेमाल का परिणाम राष्ट्र की नैतिकताको उठाने की वजाय उसे नीचे ही गिराने वाला होगा । इसलिए ऋाध्यात्मिक दृष्टिको छोड़ कर विशुद्ध राजनीतिक और व्यावहारिकदृष्टिकोण से देखेंती कांग्रे सने उनका त्याग करके सर्वधा उचित ही किया है। एक ऐसे देश में, जो शताव्दियों से गुलामी की पीड़ा भीगता रहाई,प्रत्येक राजनीतिक ग्रीर ग्रार्थिक कार्यक्रम ग्रनिवार्यतः राष्ट्र एवं व्यक्तियों की नैतिक शक्ति में वृद्धि करता है।

परइससेवहकार्यक्रमञ्चाध्यात्मिकनईांवनजाता।फिरकांब्रेस'साध्यसेमाधन का श्रीचित्य सिंख होता है' वाली उपपत्ति को नहीं मानती । पर इस विचार के कारण वह ग्राध्यात्मिक नहींवन जाती ।वहुतेरे ग्राघ्यात्मिक सम्प्रदायों ने ऐसे विदान्तों को माना है, श्रीर श्राज भी मानते हैं। पर कांग्रें स ने नैतिक, ज्यावहारिक, उपयोगितावादी हृष्टिकोण से इस 'थियरी' या उपपत्ति का त्याग-किया है । किसी ब्राध्यात्मिक कारग् से नहीं; उसने इसलिए इसका त्याग किया है कि इसकी बदौलत दुनिया में कट्टरता, क्र्रता, रक्तपात औरियनाशका तार्डिय होता दिखाई पड़ता है। कोश्रेस की कार्य-प्रणाली अमैतिक नहीं है; वह सदाचरण पर त्राक्षित है । सदाचारशास्त्रका मुख्य कार्य पड़ोसियों के बीच न्यायपूर्ण्, सही और भाईच रे का सम्बन्ध स्थापित करना है। पड़ोसी में विराधी. श्रीर श्रपराधी भीशामिल हैं। सदाचारशास्त्रजय कान्त का रूप धारण करता है तब भी इनकां-विरोधी श्रीर श्रपराधा को-उपयुक्त स्थान. देता है; तब भी वह देखता है कि इन्हें अनावश्यक कठिनाइयां तथा। क रतासेवचाया जाय। किसी भी वैज्ञानिकविचाद मेसदाचारशास्त्र स्त्रीर कान्त को श्राध्यात्मिकता से मिला देना या उन्हें एक कहना ठीक नहीं ।

कांधे स के स्थूल कार्यक्रम में इतनी वार्ते हैं: — गांवों का काम, प्रामी-योग, किसानों तथा मजदूरों का संवटन, खादी, हिन्दू-मुस्लिम एकता, ग्रस्पृश्यता-निवारण, ग्रीर वैधानिककार्य (कींसिल ग्रादि) । ग्रस्पृश्यता निवारण के ग्रलावा इनमें से कोई भी काम ग्र-राजनीतिक या ग्राध्या-त्मिक नहीं समक्ता जा सकता । व्यक्तियों के लिए वे ग्राध्यात्मिक एकं नैतिक उन्नति के साधन हो सकते हैं पर कांधे में ने उन्हें उनकी राज-नीतिक, ग्राधिक ग्रीर व्यावहारिक उपयोगिता के कारण ही स्वीकार किया है । भारत में ग्राज जिस क्य में ग्रस्पृश्यता है उस रूप में वह विशुद्ध धार्मिक प्रश्न नहीं । वह राजनीतिक ग्रीर ग्राधिक है, ग्रीर इन सबसे ग्रधिक मानवीय है । विना इसका निराकरण किये राष्ट्र ग्रपने ही विरुद्ध विभक्त रहेगा ग्रीर स्वतंत्रता की नींग निस्सार प्रतीत होगी । कांग्रेस नेतृत्व, ने न भूतकाल में, न वर्तमान में कभी आध्यात्मिकता का दावा किया। फिर भी यदि किसी सामूहिक हित के कार्य के प्रति 'निष्ठा, उत्सर्ग और कष्ट-सहन में आध्यात्मिकता के किसी अंश का दावा। किया जा सकता है तो हमारे, नेताओं में ये गुण पर्यात मात्रा में रहे हैं और हैं। इतनी विशेषता के साथ, एक गांधी जी छोड़, सब वास्तवि-कताबादी व्यावहारिक देशभक्त और राजनीतिज्ञ रहे हैं और हैं। इसमें सन्देह नहीं कि गांधी जी में व्यावहारिक राजनीति के साथ आध्यात्मिकता का गुण भी पाया जाता है। परक्रमीकिसी ने सन्देह नहीं किया कि उनमें व्यावहारिक और राजनीतिक योग्यता का अभाव है। लायड जार्जनेतो एकवारकहा था किवह वर्तमान युग के सबसे चृतुर राजनीतिज्ञ हैं। कभी-कभी उनके विरोधियों ने उनकी राजनीति को इतना गूढ़ और चंटतापूर्ण पाया है। पर मित्रों एवं निष्पन्त निरीक्तकों के लिए वह पारदर्श के ईमानदारी की मूर्ति हैं। और जो कहते हैं वही मानते हैं और सदा अपने मन की वार्ते खालकर लोगों के सामने रख देते हैं।

इस तरह प्रकट है कि कांग्रेस के लच्य, साधन, कार्यक्रम और ज्यक्तितों में आध्यात्मिकता के लिए कोई विशेष आग्रह नहीं है। तय क्या बात है कि सुशि ज्ञित और उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार का आरोप किया जाता है ? इसके दो प्रमुख कारण हैं ? एक तो यह कि समा जवादियों के वर्ग—'स्कूल'— के लिए जो भी चीजें भौतिक-वाद और समा जवाद से मेल नहीं खातीं वे मध्यकालिक, इसलिए आध्यात्मिक हैं, क्यों कि यह मान लिया गया है कि मध्य-अों में प्रेरक शक्ति राजनीतिक नहीं, मुख्यतः आध्यात्मिक थी। यहाँ इस वात पर वहस करने की आवश्यकता नहीं कि मध्य युग के विषय में इस प्रकार के विचार कहाँ तक तथ्य पर आश्रित या सही हैं। इस अग्र का दूसरा कारण ऐसे शब्दों एवं पदों का प्रयोग है जो पुराने हैं और जिनके साथ आध्यात्मिक विचारों की स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं।

शब्दों का मिध्यात्व भी तो कोई चीजहै। भाषा के द्वारा जो भ्रम उत्यत्न होता है उसमें श्रक्सर चिन्तनश्रीर विश्लेषण की शक्तियं गु हो जाती है। श्रत्यन्त सावधान श्रीर जागरूक रहने पर ही कोई इससे वच सकता है। पूर्ण स्वराज, सत्याग्रह, रामराज्य, हड़ताल, ग्रामीश्रोग, खादी-जैसे शब्द श्राधुनिक मस्तिष्क में ऐसे विचार पैदा करते हैं जिनकी छाया में ये चीजें मध्यकालिक श्रीर श्राध्यात्मिक प्रतीत होती हैं। यदि इनकी जगह पूर्ण स्वतन्त्रता ('कम्पलोट इंडिपेंडेंस'), श्रसहयोग, प्रजासक्तात्मक शासन, जेनरल स्ट्राइक, श्रीशोगिक विकेंद्रीकरण इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वे ही विचार श्राधुनिक, श्रयतन श्रीर विशुद्ध राजनीतिक एवं श्राधिक हो जाते हैं। पर कांग्रेस के श्रालोचक इस पर बहुत कम ध्यान देते हैं कि ये नये शब्द, जिनका खोत विदेशी है,कहां तक जनसमूहों की समक्त में श्रा सक्ते हैं। उनकी समक्त से भारत की वस पिश्चम की भाषा श्रीर विचार-प्रणाली श्रपनानी चाहिए, नहीं तो इस में राजनीतिक पृथकता श्रीर श्रवरोध पैदा हो जायगा।

--- जुलाई, १६३६ ]

#### ः १५ :

## **आध्यात्मिकता और राजनीति**

सार्वजानक, वादेशकी, सेवा भारत में सामान्य—ग्राम—नहीं, श्रपदाद है। लोग कुटुम्व के लिए, जाति के लिए श्रीर सम्प्रदाय के लिए त्याग करने के श्रम्यस्त हैं। पर जब त्याग प्रथागत हो जाता है तब त्याग वा बलिदान के रूप में उसका महत्व नष्ट हो जाता है। तब तं हर श्रादमी से उसकी श्राशा की जाती है। जो इन्कार करते हैं वे समाज के शत्रु तथा मानव-स्तर से हीन समक्ते जाते हैं। समाज में रहने के लिए मानव प्राणी वरावर श्रगणित व्यक्तिगत श्रमुविधाएँ मेलते रहते हैं। पर इसे त्याग नहीं कहा जाता क्योंकि वह प्रधागत हो गया है। भारत में कुटुम्ब, जाति, धर्म की सेवाएँ प्रथागत हैं; पर राष्ट्रसेवा के लिए यह वात नहीं कही जा सकती।

राष्ट्रीय तेवा में उससे अधिक असुविधाएँ नहीं हैं जितनी अन्य सेवाओं में हैं पर चूँ कि आम तौर से भारत में वह नहीं की जाती इसलिए जो कोई राष्ट्रीय सेवा करते हैं वे श्रेष्ठ प्राणी, महात्मा समके जाते हैं । उनको सामान्य नहीं विशेष असुविधाओं का सामना करना पड़ता है । भारत केवल एक ही श्रेष्ठता मानता है । एक ऊँचे, श्रेष्ठ, आदमी को आध्यात्मिक प्राणी होना ही चाहिए । प्राचीन काल में आध्यात्मिकता का जो भी अर्थ समका जाता रहा हो, आज के भारत में उससे कष्टपूर्ण तपस्वीपन और देह को कष्ट देने ही का अर्थ लिया जाता है । इसलिए हर राष्ट्रीय कार्यकर्ता को इस कसीटी का पालन करना ही चाहिए ।

पश्चिममें एकराष्ट्रीयकार्य-कर्ता सामान्य जीवन विताता है। वह वड़े-वड़े त्याग करता है और अवसर पड़ने पर अपने प्राण् भी निछावर करदेता है पर इसके लिए कोई उसे आध्यात्मिक नहीं कहता। एक वैरागी की भाँति रहने की आशा उससे नहीं की जाती। भोजन, वस्त्र तथा अपनी शरीर रत्ता की अन्य सुविधाओं के विषय में वह एक नागरिक का सामान्य जीवन दिताता है। भारत में राष्ट्रीय कार्य-कर्ता के लिए इतना ही वस नहीं है कि वह धन तथा बैमव के मामले में बड़ा त्याग करे; उसे भौतिक प्रवृत्ति की सभी सामान्य आवश्यकताओं— माँगों—का भी त्याग कर देना चाहिए। भारत, विशेषतः हिन्दुओं, में शरीर-सुख को किसी प्रकार सहन नहीं किया जाता। वेचारा राष्ट्रीय कार्य-कर्ता जनता की आलोचना का शिकार हुए विना किनेसा नहीं जा सकता; यदि वह भूखा है तो होटल

में प्रवेशनहीं कर सकता । वह सिगरेट-वीड़ी नहीं पी सकता; चाय श्रीर काफी का श्रानन्द नहीं ले सकता । यदि वह मुसलमान है तो उसे दाड़ी नहीं मुड़ानीचाहिए। विनाकुछ भावप्रवण लोगों की भावनाश्रों की चोट पहुँ-चाये हिन्दू राष्ट्रीय कार्य-कर्ता मांध-मछली श्रीर श्रंडे नहीं खा सकता । वह श्रपनी सम्पत्ति का उपभोग नहीं कर सकता । यदि पहले के श्रपने परि-अम से कमाई या वाप दादों की छोड़ी हुई जायदाद उसके पास है तो लोग चाहते हैं कि वह उसका सर्वथा त्याग कर दे । राष्ट्र-सेवा में लगी खियों के लिए सब प्रकार के गहने वर्जित हैं; उनके चाल पुराने ढंग पर गुँथे या विभाजित होने चाहिएँ । संस्वेय में देशमक्त को संन्यामी या सर्वत्यागी होना चाहिए; वैसा ही श्रादमी राष्ट्रीय सेवा के राज्य में प्रवेश कर सकता है । कांग्रेस ने राष्ट्रीय नीति के रूप में जिन चीजों को वर्ष करार दे रखा है,—जैसे मद्य, विदेशी वस्त्र तथा सामान्यतः विदेशी वस्तुएँ —-लोक-निषेध उससे कहीं श्रागे जाता है ।

जबिखलाफत श्रान्दोलन श्रपने पूरे जीरपरथातय मुस्लिम देश-मक के लिए दाढ़ी बढ़ाना श्रीरपारम्परिकपवित्रसमके जाने वाले ढंग पर मूँछे रखना श्रावश्यक था। श्रगरवेचारे कां छुड्ढी विना दाढ़ी की हुई तो उसका व्याच्यान सुनने के लिए लोग तैयार न होते थे। यदि उसके श्रोट साफ-मुथरे (या मुँडे) हुए तो वह हिर्गज देश व खिलाफत का कुशल सेवक नहीं होसकता था। उसे फोटो खिचाने के लिए बैटने का श्रावकारन था। महान् देशमक्त मोतीलाल जी के जीवन-काल में यह श्रालोचना प्रायः सुनने में श्राती थी कि उन्होंने श्रपनी सारी सम्पत्ति नहीं त्यागी है श्रीर श्रव भी श्रपेचाछत श्राराम, सुख श्रीर वैभव का जीवन विताते हैं। श्राज उनका पुत्र (जवाहरलाल) भी इस प्रकार की श्राचोचना से सर्वथा वंचित नहीं है; यद्यपि उन्होंने जेल के सीखचों के श्रन्दर जीवन के न जाने कितने साल विताये हैं। फिर मजा यह कि यह श्रालोचना केवल श्रजान श्रीर श्रनुदार—कहर—लीग ही नहीं करते; शिक्ति जन भी इस प्रकार के श्रविचारपूर्ण भ्रम के शिकार होते हैं। फाउंटेनपेन या पड़ी

रखने, सेफ्टोरेजर इस्तेमाल करने तथा सम्पूर्ण ऐसी चीजों के लिए सार्वजनिक कार्यकर्ता की त्रालोचना की जाती है, जो किसी प्रकार की कट्टरता के लिए नवीन या त्रायवित्र हो या जो नये-पुराने कट्टर सम्प्रदायों में वर्ज्य मानी जाती हों।

त्रगर सार्वजिनक कार्यकर्ता लोगों की स्वीकृत कसौटियों का पालन करे तो वह वस्त्रमें अधनंगा, शरीर से अधभूखा और दुर्वल, बुद्धि में दुनिया या केवल भारत की राजनीतिक एवं आर्थिक समस्यांओं की ठीक से जानकारी से हीन, मौन्दर्य-चेतना और कला-प्रवृत्ति में शिधिल और भावनाओं में अतृष्त होगा। ऐसा आदमी आदर्श देशमक्त होगा। यह एक योग्य सेवक होगा जिसे पाकर देश हिंपित हो सकता है।

एक ग्रौसत भारतीय से छोटी से छोटी देश-सेवा करने को कहिए, वह तुरन्त उत्तर देगा कि मैंने संसार का त्याग नहीं किया है, मैं एक गृहत्थ हूँ, श्रौर श्रभी जीवन के ग्रानन्द भोगना चाहता हूँ। समान्य श्रौसत जीवन विताना राष्ट्र की सेवा के विपरीत सममा जाता है। एक जर्मन, जापानी ग्रौर ग्रंथ ज श्रवसर उपस्थित होने पर, गोलावारी का सामना कर सकता है; वह नृत्यशाला, जलपानगृह या विलियार्ड एप से सीघे युद्ध की खाइयों को जा सकता है, जाता है पर भारतवासी चरित्र में इतना टीला सममा जाता है कि यदि उसने गृहत्यागी की कसीटी का पालन न किया तो श्रपने देश को घोका दे देगा!

इसलिए इसमें कोई आर्चर्य की बात नहीं कि हममें से बहुत ही कम लोग, विशेषतः युवकों में से तो बहुत ही कम, राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार होते हैं। जब समाज ऐसी अवास्तविक, भूठो और ऊँची कसौटियाँ रखता है तब उसे आर्चर्य न होना चाहिए यदि वह पाखंडियों एवं प्रतारकों की जोरदार उपज से पुरस्कृत हो। ईमानदार आदमी, जो शिक्षण, स्वभाव और विश्वास से वैरागी वा संन्यासी नहीं होते, राष्ट्रीय कार्य उठाते हैं तो अनुभव करते हैं कि हर कदम पर वे सममौता करने को मजबूर हैं; कमी कमी उन्हें पाखण्ड वा मिध्याचार का आअय भी

लेना पड़ता है। किसी सार्व जिनक सेवक के लिए दिखाया और पाखरड़ सदा खतरनाक होते हैं। वह जनता की श्रांखों के सामने रहता है। जल्द या देर से जो कुछ वह करता है, उसका बता चल ही जाता है। तब जनता श्रोर उस सेवक के मित्रों की श्रानावश्यकची ट्यहुँचती है श्रीर उनका स्वम भंग हो जीता है। यदियात इतने ही तक रहतो तो बहएक मस्ती कीमत होती। पर इससे भी बुरा यह होता है कि शीध ही जनता सभी के दोरंगे श्राचरण में शंका करने लगती श्रीर राजनीतिक कार्य-कर्ताशों के प्रति अपनी श्रद्धा श्रीर विश्वास खो देती है। राष्ट्रीय कार्य-कर्ताशों के खिलाफ शिकायत का बहुत सा श्रंश इसी तरह का है।

एक दूसरी वात श्रीर है। काँग्रें से के प्रत्येक सार्व जिनक कार्यकर्ता के बारे में कल्यना कर ली जाती है कि उसने श्रपने जीवन में गाँधी जी का नेतृत्व स्वीकार कर लिया है। गाँधी जी राष्ट्रीय कार्यकर्ताश्रों के न केवल राजनीतिक चिल्क श्राध्यात्मिक गुरु भी मान लिये गये हैं। लोगों से कहो कि मैंने केवल गाँगी जी की राजनीति को स्वीकार किया है तो कोई तुम्हारी वात पर विश्वास न करेगा। तुममे उनके सम्पूर्ण प्रयोगात्मक सदाचरणों का पालन करने की श्राशा की जाती है। गाँधी जी स्वयं श्रपने विषय में श्रात्म सत्य पाने का दावा नहीं करते। पर जनता श्रीर उनके कुछ प्रशंसक उनके लिए यह दावा करते हैं। यदि तुमने राजनीति में श्राहें सात्मक रहने का व न दिया है तो तुमसे श्रीर श्रागे जाने तथा समग्र मानव जाति को प्यार करने की श्राशा की जाती है, चाहे तुम्हारी शक्ति, तैयारी श्रीर विकास उतनी उँचाई पर ठहरने के योग्य न हो। तुम्हें श्रपने जीवन, श्रपने श्रस्तित्व के कान्त का श्रमुसरण नहीं, गाँधी जी के जीवन का कान्त या उसकी विकृति का श्रमुसरण करना पड़ेगा जिसे लोक-कल्पना ने बना लिया है।

ग्राज के राष्ट्र याद्वाग्रों की एक श्रेणी वा जाति बनाने की हिम्मत नहीं कर सकते —िफर चाहे वे तलवार वाले सैनिक हो वा सत्याग्रह के । राष्ट्रीय कार्य ऊँच-नीच,धनी निधन सबके द्वारा होना चाहिए । इसलिए

गांधी-मार्ग

उनस्यको नागरिक कर्त्तव्यों कीपूर्ति करनीचाहिए। श्रगर उनका कहना चाञ्छनीय है तो उनके ऊपर ग्राचरण के ग्रसामान्य नियम या मान नहीं -लार्से चाहिएँ । सामन्य सज्जनोचित श्राचरण से श्रालोचकोंको सन्तुष्ट हो। जांना चाहिए । राजनीतिक जीवन को ग्राध्यात्मिक जीवनमानने का भ्रम नहीं होना चाहिए।तथ्यकीयात तोयह है कि राँजनीति को ग्राध्यात्मिक चनाया ही नहीं जा सकता। राजनीति का सम्बन्ध मुख्यतः समूहगतचेष्टा च्यीर वाह्यकर्म से है । ग्रन्तः प्ररेणा ग्रीर व्यक्तिगत शुद्ध निर्णय का मूल्य बहुत ज्यादा है पर उनना नहीं जितना ग्राध्यात्मिक जीवन में होता है। श्राध्यात्मिक जीवन यदि वह केवल श्राकार श्रीर पूजा-विधि तक सीमित नहीं .है.यानी स्थूल नहीं हैतो उसका सम्बन्ध मुख्यतः व्यक्तिगतश्रीर श्रान्तरिक ज़ीवन से, अन्तः प्रेरणा के जीवन से है। उसमें अपनी मानव-चेतना में व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण होता है; समूह या दल का स्थान गौणहोता

कीं चीज है। पर यदि राजनीति, कानृन और सामाजिक श्राचरण भी श्चन्तः प्रोरणात्रों या श्चन्तः स्रोतों को प्रधान स्थान दे दें तो पत्रित्र श्रीर उन्नत होने की जगह सार्वजनिक जीवन ऋधिक भ्रमपूर्ण हो जायगा । त्राध्यात्मिक जीवन का यदि कोई ऋर्थ है तो उसका ऋर्थ ऋाध्या-ंत्मिक साधना ही है। यह किसी समूह या राष्ट्र कालद्दयनहीं होसकता।

हैं। उसमें बाह्याचरण की अपेदा आन्तरिक प्रेरणाओं का,हृदय-स्रोतों का महत्व ग्रिधिक है। बाह्याभिव्यक्ति न हो तब भी दुर्भावना महत्व

प्रयकता होती है। कभी-कभी वे इतने जटिल श्रौर परस्पर-विरोधी होते .हैं कि यदि कोई समूह अपने संघ जीवन के लिए उनमें पड़े तो वह भ्रम में ही खो जायगा । उदाहरण के तौर पर यदि सारा राष्ट्रांकसी मूर्ति के

ऐसी साधना के लिए निविध तथाविभिन्न प्रकार के यम-नियमकी स्राव-

सामने दराइवत् करे या समाधिलगाकर बैठ जायया अपने सिरके वल खड़ा हो जायतो कैसा विचित्रहर्यदिखाईदेगा । ग्राध्यात्मिक उन्नतिके लिए अपने भावों एवं वासनात्रों का नियंत्रण करने में व्यक्तियों-द्वारा

ऐसी साधनात्रों का सहारा लेने का ढंग सामान्य है। त्राध्यात्मिक जीवन

का केन्द्र अन्तःस्थ जीवन में समाया हुआ व्यक्ति है। राजनीति का मुख्य सम्बन्ध दल या समृह, अतः बाह्य सामाजिक आचरण ते है। पर धर्म के चेत्र में भीसर्वत्यागीसंत्यासी औरसामान्य सांसारिक जीवन विताने वाले रहस्थ में अन्तर रखा जाता है। दोनों को समान व्रतों का पालन नहीं करना पड़ता, न उन्हें एक सी कठोरता यातपने गुजरनापड़ताहै। बुद्ध के शिष्यों के दो वर्ग थे; संबिम हु और रहस्थ शिष्य। दोनों के लिए एक नियम नहीं शिसंसारी शिष्य सामान्य रहस्थ जीवनिवताते थे, जब कि संब के मिन्नुओं को ब्रह्मचारी रहना और देह-गत सम्पूर्ण मुखों का स्याग करना पड़ता था। सामान्य और अमामान्य लोगों के आध्यात्मिक जीवन के बीच इस प्रकार का मेद सभी धर्मों में माना गया है। रहस्थ, कतिपय नियम और पायन्दियाँ भी बहुत कठोर नहीं होतीं। गांधी जी भी इस अन्तरका पालनकरते हैं। उन्होंने अपने सत्यावह-आश्रम के नियम कर्मा कांग्रेस या राजनीति में अपना अनुसर्ग करने वालों पर नहीं थोपे।

सच तो यह है कि जय गांधी जीराजनीति के अध्यात्मीकरण की यात करते हैं तो उनका अभिष्ठाय राजनीति को नैतिक — सदाचरण्यील — यनाने मात्रवाहीता है। आमतीर से राजनीति के खेल में सामान्य नैतिक नियमों का पान नहीं किया जाता। भारत की राजनीति में जिस चीं जका प्रवेश करने का प्रयत्न किया गया है, वह यह है कि व्यक्तिगत जीवन में या राजनीतिक जीवन में सम्मानपूर्ण आचरण का एक ही मान होना चाहिए। यदि भाषा की दार्शीनक यथार्थता का पालन किया जाय तो कोई राजनीति के अध्यात्मीकरण की वात भी नकरेगा; वह केवल मानयी कर्म के लेत्र में पुनः उन नैतिक नियमों को लागू करना चाहेगा जहाँ से वे धा कर दियेगये हैं। यह सत्य है कि नीति वसद। चरण आध्यात्मि-कता का एक प्रधान अंश है पर वह उसका सर्वस्व नहीं है। यदि आध्यात्मिकता और नीतिशास्त्र के बीच के इस भेदपर हिंग्सी जाय तो सार्वजनिक कार्य में लगे हुए लोगों के आचार के विषय में जो बहुत सा भ्रम आजिदिखाईपड्ताई,दूर हो जाय । श्रीरराजनीतिक जीवन श्रनेक पाखंडों एवं प्रवंचनाओं से मुक्त हो जाय । इससे दूसरे देशों की भाँति हमारे राष्ट्र को भी सामान्य नागरिकों की सेवाएँ प्राप्त होंगी श्रीर उस का भला होगा । श्राजतो सामान्य नागरिक श्रासमानी ऊँचाइयों से भय खाकर भाग खड़े होते हैं—उन ऊँचाइयों से जिन तक यहुत कम लोग पहुँच पाते हैं पर जिनके कारण प्रयत्न करने वाले श्राध्यात्मिक की श्रपेका हास्यास्पद ही श्रिधिक यन जाते हैं।

—मार्च, १६३७]

# : १६:

# गांधी-मार्ग

मुक्ते, 'गांधीबाद' पर लिखने को कहा गया था, पर मेंने 'सामा-जिक और राजनीतिक समस्याओं की ओर देखने की गांधी-प्रणाली' या संत्तेष में 'गांधी मार्ग' शीर्षक ज्यादा पसन्द किया । क्योंकि मेरा विश्वास है, अभी तक 'गांधी-बाद' जैसी कोई चीज नहीं वन पाई है। सभी 'बादों' की सृष्टि उन लोगों के द्वारा नहीं हुआ करती जिन लोगों के नाम पर उनका उपदेश और प्रचार किया जाता है, बिल्क उनके अनुयायियों द्वारा मूल धारणाओं को सीमित कर देने के फल-स्वरूप होती है। रचनात्मक प्रतिभा के अभाव में अनुयायी उन विचारों को शास्त्रीय रूप देते, ज्यवस्थित और संबंधित करते हैं। ऐसा करनेमें मूल-सिद्धान्त स्थिर,कटोर,एकांगी और कट्टरवन जाते हैं; उनमें उनकी मौलिक ता जगी और लची लापन नहीं रह जाते, जो यौवन के लत्तुण हैं। फिरगांधी जी कोई तत्ववेत्ता नहीं हैं। उन्होंने किसी दर्शन की रचना नहीं की है। प्रारंभ से वह एक ज्यावहारिक सुधारक रहे हैं। इसलिए ज्यां-ज्यां समस्याएँ सामने ज्ञाती हैं यह उन पर विचार करते ज्ञार लिखते हैं। प्रधानतः वह कर्मवीर हैं, ज्ञीर उन्हें ठीक ही 'कर्मयोगी' कहा गया है। ज्ञतः उनके भाषणीं, लेखी ज्ञीर कार्यों में कोई तार्किक वा दार्शिक प्रणालीकी खोज करना कटिन है। इस विषय में वह पुराने पैगम्बरों ज्ञीर सुधारकों से मिलते-जुलते हैं। उन्हें भी ज्यावहारिक दैनिक समस्याज्ञों का सामना करना पड़ता था। किसी प्रणाली के कठोर चौखूटे में न वँधकर वे उन्हें ज्ञपने निराले ढंग पर हल करते थे। मूल मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त का निर्देश तो कदाचित् कर दिया जाता था पर तफसील की वार्त प्रत्येक व्यक्ति ज्ञपनी विशेष परि-रियति तथा ज्ञावर्यकता के ज्ञानुसार पूरी करलेता था। दर्शन, प्रणाली ज्ञीर नियम-यन्धन की कठोरता उनसे छोटे लेगों का काम था, जिनका जीवन-सम्बन्धी दृष्टिकोण तथा कल्पना-विस्तार संकीर्ण था।

### गाधीवाद नहीं, गांधी दृष्टिकोण

गांधी अपने विचारों के अनितम होने का कभी दावानहीं करते। वे अपने कार्यों को सत्य की शोध अथवा सत्य के प्रयोग मानते हैं। ये प्रयोग अभी किये जा रहे हैं। किसा के लिए इन्प्रयोगों को ही सत्य मान लेना या उसका दावा करना गलत होगा। यह सच है कि उनके कुछ अनुयायो, जिनमें बुद्धि की अपेना उत्साह अधिक है, उनके विचारों के अप्रता और अनितम होने का दावा करते हैं, परन्तु वह स्वयं इस प्रकार का कोई दावा नहीं करते। वह अपनी गलतियाँ कव्लकरते और उन्हें सुवारने की चेटा करते हैं। वह केवल अपने दो मूलभूत सिद्धान्तों—सत्य और अहिंसा—को अच्चूक, अमोध, मानते हैं। अन्य वातों के सम्यन्ध में, जो उन्हें अपनी दृष्टि से सत्य प्रतीत होती हैं, वे उपदेश देने के साथ ही सीखने को भी तैयार रहते हैं। इन दो मूलभूत सिद्धान्तों के प्रयोग के सम्बन्ध में भी उनमें कोई कट्टरता नहीं है। वह मुक्त कंठ से स्वीकार करते हैं कि विभिन्न और विविध परिस्थितियों में उनका भिन्न-भिन्न रीतियों पर प्रयोग किया जा सकता है। उनका यह दृष्टिकोण ही उनके रीतियों पर प्रयोग किया जा सकता है। उनका यह दृष्टिकोण ही उनके

अनुयायियों और दूसरों को अक्सर चक्कर में डाल देता है और किसी विशेष परिस्थिति में वह क्या करेंगे इसका निश्चित अनुमान लगाना कठिन कर देता है। उनका व्यक्तित्व सतत विकासमान है ग्रतः उनके विचार त्रौर कार्य का कोई कट्टर व निश्चित रूप नहीं है। जिन लोगी ने उन्हें निकट से देखा हैं उन्होंने इस वात की ग्रोर लच्य किया है। वस्तुत्रों ग्रौर विचारों के प्रति उनके वदलते हुए हिष्कोण ग्रौर व्यव-हार से यह वात व्यक्त होती है। अन्तर्धारा और आत्मिक मार्गदर्शन वही रहता है पर अभिव्यक्ति वदल जाती है। यही चीज है जो उन्हें यौवन की ताजगी देती और उन्हें समय से आगे रखती है। जब उनके बहुतेरे नौजवान स्रन्यायी कट्टर तथा जड़ वन जाते हैं तथा स्रपनी जीवन-शक्ति खो देते हैं, वह सदा स्फूर्तिमान, कर्मशील और उत्साहपूर्ण वने रहते हैं । जब दूसरे लोग युवक पीढ़ी की विषथगामिता से अधीर हो उठते हैं, वह धोरज ग्रीर सहानुभृति के साथ नवीन प्रस्तावों पर निर्विकार ग्रौर निष्पन्न दृष्टि से विचार करते हैं। इसलिए ग्रभी तक गांधीवाद-जैसीकोई चीजनहीं है, केवलएक गांधीमार्ग श्रौर दृष्टिकोण है, जो न तो कहर है, न अटल वा अन्तिम है। विस्तार की वातीं की श्रन्तिम रूप दिये, या श्राने वाले सब समय के लिए उनका निर्देश किये विना वह केवल दिशा की ग्रोर संकेत करता है।

# परिस्थिति के प्रतिघात में

गांधीहमारे देशकी विचित्र परिस्थित के कारण सामाजिक और राज-नीतिक चेत्र में आये। अपने कुछ अच्छी स्थिति वाले देशवासियों की माँति वह भी इंग्लैएड गये, वैरिस्टरी पास की और अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करने तथा सुख से रहने के लिए अपने पेशे का काम करने लगे। उनका विवाह पहले ही हो चुका था। अपने पेशे के सिल-सिले में वह दिल्ला अफ्रीका गये। परिस्थितियों ने वहाँ उन्हें अपने देश-वासियों का साथ देने और उनकी लड़ाइयाँ लड़ने को वाध्य किया। अधिकांश गरीव और अशिक्तित थे। जो थोड़े से धनी थे, वे धन एक व गांधी-मार्गेः १६६

करने वहाँ गये थे। उनमें सार्वजनिक सेवाकी भावना श्रीर राजनीतिक प्रेरणा नहीं थी।वर्ण-द्रोप श्रीर अर्थ-द्रोप की प्रवलता से पूर्ण उस विदेशी भूमि में सबकी पथ-प्रदर्शन श्रीर नेतृत्व की श्रावश्यकता थी। वे सबश्रनेकसामाजिकश्रीरराजनीतिकश्रिषकारीसेवंचितयेश्रीर विविधश्रप-मानजनक प्रतिवन्धों से उनका जीवन पूर्ण था। श्रपने देशवासियों-द्वारा श्रपनाये गये उस देश में उनके प्रतिदिन जीण होते जाने वाले श्रिषकारों को कायम रखने की लड़ाई में गांधी खिच श्राये। एक बार लड़ाई में खिच श्राने पर उन्होंने श्रपनी सारी ईमानदारी, योग्यता तथा कर्मठता से उसमें योग दिया। उन्होंने श्रपने को पूर्णत्या उसमें डाल दिया श्रीर बड़ी से बड़ी कुरवानी की परवा नहींकी।शीव ही वह दिल्ला श्रप्रीकाकेभारतीयों के एक मात्र नेता श्रीर पथ-दर्शक बन गये।

#### सत्याग्रह का आविष्कार

इसलड़ाई में उन्होंनेगामृहिक अन्यायों के निराकरण का एक नया मार्ग हूँ हा और सत्याग्रह के मुख्य सिद्धान्तों को खोज निकाला। जैसा नियम है, सिद्धान्तपरअमलपहले किया गया; नामकरण तथा उत्यक्ति याद में सामने आई। लड़ाई के दौरान में गांधी ने आविष्कार किया कि सत्य और अहिंसा वैयक्तिकतथा पारिवारिक सम्यन्धों में ही उपादेय नहीं हैं वर अन्तर्सामृहिक भगड़ों को नियटाने के लिए भी अच्छे अस्त्र हैं। ये सिद्धान्त कुछ मानव-जाति के इतिहास में नये नहीं ये। कितने ही पुगने पैगम्यरों ने उनका अभ्यास और उपदेश किया था। पर राजनीतिक सम्यन्थों तथा भगड़ों पर उनका प्रयोग करने का कोई व्यापक प्रयत्न कभी नहीं किया गया था। गांधी को पहली वार बड़े पैमाने पर यह प्रदर्शित करने का श्रेय हैं कि सदाचरण और सजनतापूर्ण व्यवहार के मान न केयल व्यक्तिगत सम्यन्थों में उपादेय हैं वेल्किदलगतवा अन्तर्सामृहिक सम्यन्थों में भी अच्छे और प्रभावशाली हैं। उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि मत्य और अहिंसा का बाह्य कार्यरूप में ऐसा संवटन किया जा सकता है कि उनका विशेष करना कितन हो जाय। उन्होंने आविष्कार किया कि हि कि उनका विशेष करना कितन हो जाय। उन्होंने आविष्कार किया कि

धर्म पत्त का योद्धा यदि चाहे तो हिंसा से विरत रहकर भी अपने ऊपर किये जाने वाले अन्यायों का प्रतिकार कर सकता है तथा अन्याय के विरुद्ध युद्ध करने के लिए हिंसा के सामान्य पारस्परिक अस्त्रकी अपेका सत्य और अहिंसा अधिक प्रभावशाली अस्त्रहैं।

सम्पूर्ण कर्म के मूल में सत्य-श्रहिंसा की स्थिति है

सम्पूर्ण सफल कर्म के मूल में सत्य और अहिंसा की स्थितिहोती है, इसे सिद्ध करने के लिए गांधीने ग्रन्य वातों से साथ एक सरल कसौटी का प्रयोग किया । यद्यपिसत्य को ग्रपनी सफलता के लिए ग्रसत्य ग्रौर हिंसा का सहयोग और सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती पर अरदय श्रौरहिंसाकोसफल होने के लिए सदा सत्य श्रीर श्रहिंसा का सहारा लेना पड़ता है। जीवन के प्रत्येक च्लेत्र में, ऋत्यन्त स्वार्थपूर्ण तथा समाज हित-विरोधीकायोँ में भी, उनमें लगे त्रादिमयों के वीच परस्पर विश्वास रखने तथा वचन निभाने की स्त्रावश्यकता पड़ती है। उदारहणार्थ व्यापार में ग्रान्य त्रेत्रोकी ग्रपेका स्वार्थ तथा लोभ ग्रधिक खुल खेलते हैं। फिर भी व्यापार में कोई सौदा ( यहाँ तक कि जालसाजी या घोकाथड़ी भी ) ज्यादा समय के लिए संभव नहीं है जब तक न्यापारी एक दूसरे में विश्वास न रखें या जत्रतक उनके वचन इकरारनामे की भाँतिन समके जायँ । चोरोंतथा खूनियों तक को एकदूसरे के विश्वास का पालन करना पड़ता है। कर्मा-क्रमी इन विश्वास तथा वचन के पालन के लिए उन्हें ऋपने व्यक्तिगत लान को तिलांजिल भी देनीपड्ती है। चाहे कोईकार्य हो,सत्य केमूलभृत सिद्धान्त का किसी न किसी रूप में, भले वह कितने ही सीमित रूप में हो, सहारा लेनाही पड़ता है। यही बात ऋहिंसा के लिए भी कही जा सकती है। विस्तृत श्रीर संघटित हिंसा भी तव तक संभव नहीं हो सकती जब तक उस हिंसा-कार्य में रत लोग श्रापस में ऋहिंसा के नियमों का पालन नकरें।इस मूलमृत सिद्धान्त का पालनिक्ये विना वे शत्रु से नहीं लड़ सकते । यदि किसी सेना का केवल हिंसा में विश्वास हो तो शत्रु से मोर्चा लेने के पहले ही वह आपसमें कट मरेगी।

#### श्रमहयोग-तत्त्व

सम्पूर्ण संबिद्धत जीवन के आधारभूत सिद्धान्त रूप में इन दोनों को जान लेने के बाद गाँधी इनका उपयोग राजनीति के लेव में करते हैं—
उस लेव में जहाँ सनातन काल से प्रवंचना और हिंसा को अधिक कारगर माना जाता रहा है। गाँधी केवल इन निराकार सिद्धान्तों की कुशलता पर ही निर्भर नहीं करते और उनके परिणाम की किया को देव भरोसे नहीं छोड़देते। वह केवल विपक्ती के हृदय-परिवर्तन में विश्वास नहीं करते, यद्यपि इसकी कामना अवश्य रखते हैं। वह सबसे पहले अन्याय एवं अत्याचार से पीड़ित लोगों को संबद्धित करने और सबल बनाने की कोशिश करते हैं। वे ठाक तौर से संबद्धित हो सकें इसके लिए उनसे सभी प्रकार का अनाचार, सम्पूर्ण भेदभाय, सम्पूर्ण भय तथा स्वार्थ त्याग देने के लिए कहते हैं। इस प्रकार लोगों के अपने को संबद्धित तथा सवल बना लेने के वाद बह कहते हैं कि अत्या-चार और अन्याय में तुम जो सहयोग देते रहे हो उसे हटा लो। मंलेप में वह उनसे सुराई की शक्तियों से असहयोग करने को कहते हैं।

श्रतीतकाल में चाहे जो श्रवस्था रही हो,परन्तु श्राज की दुनिया में श्रत्याचार-पीड़ित लोगों के इन्छित वा श्रीनिन्छित, सज्ञान श्रथ्या श्रज्ञान, वास्वतंत्र वाध्य सहयोग से ही उन पर श्रत्याचार करना मंभव हो सकता है। यदि पीड़ित लोग सब प्रकार के सहयोग से इन्कार कर दें श्रीर इत इन्कारी के परिणाम स्वरूप जो भी कप्ट सामने श्रायें उन्हें भोगने के लिए तैयार हो जायँ तो श्रन्थाय श्रीर श्रत्याचार श्रिषक दिन नहीं टिक सकते। श्रीशोगिक सगड़ों में भी यही देखा जाता है। जब कभी मजबूर प्रभावशाजी रूप से श्रपना सहयोग हटा लेते हैं तभी पूँजीपित को सुक, जाना पड़ता है। छिटफुट श्रीशोगिक सगड़ों के परिणाम देखकर, मजबूर श्राज श्रपनी शिकायनें दूर करने के लिए तथा राजनीतिक एवं कान्तिकारी उद्देश्यों से श्राम हड़ताल की चर्चा करने दिखाई देते हैं। इड़ताल भी श्रमहयोग या सत्याग्रह ही तो है। यह

ठीक है कि गाँधी जी ने जिस सत्याग्रह की कल्पना की है उसकी अन्तर्भावना और इड़ताल चलानेवाली भावना में अन्तर है। ( यद्यपि ऐसा होना नहीं चाहिये), पर दोनों में सहयोग हटा लेने का तरीका एक ही है। यदि सहयोग हटा लेने से औद्योगिक कगड़ों में निश्चित फल निकल सकते हैं तो सत्याग्रह के सम्बन्ध में सन्देह क्यों किया जाय? सत्याग्रह अज्ञय नहीं है

चत्याग्रह हड़ताल के साथ कुछ ग्रौर चीज भी है। वह कुछ ग्रौर चीज ही लड़ाई चलाने वालों,इसके योदायों को ज्यादा ग्रन्छा उत्साहप्रदान करती है। इससे विरोधी में अधिकाधिक पस्तहिम्मती आती है। तटस्थ लोगों से भी अधिक सहानुभृति प्राप्त होती है । इसमें सहयोग हटा लेने के वाह्य अस्त्रों को अधिक मनोवैज्ञानिक और सूद्म प्रभावों से सहायता-श्रौर शक्ति प्राप्त होती है। एक सत्याग्रही कहीं ग्रच्छा श्रमहयोगी वा हड़ताली होता है। उनकी विवेचन शक्ति पर त्रावेश,कोध स्रथवा घुणा का परदा नहीं रहता। वह अपने विरोधी को निरस्त्र कर देता है। वह ग्राधिक सहानुभूति प्राप्त करता है। इस विश्वास से उसे वल मिलता है कि स्वेच्छापूर्वक कप्ट-सहन से सदा व्यक्ति की उन्नति होती है । पर मान जीजिए सत्याग्रही के पन्न में काम करने वाले नैतिक ग्रौर मनोवैज्ञानिक प्रभावों को त्रालग कर लिया जाय त्रीर सहयोग हटा लेने के बाह्य तथ्य तक अपने को सीमितरखें तो वताइए इस उपाय में, जिसका सहारा पिछले डेढ़ सौ वर्पों से लोग श्रीबोगिक फगड़ों में सफलतापूर्वक लेते रहे हैं श्रीर जिसके विना स्राजस्राम हड्ताल, समाजवाद या साम्यवाद की वार्ते शायद इससीमा तक नसुनाई पड़तीं,क्या रहस्यमयता है ? यदि सत्याप्रह से तात्पर्य किसी अज्ञात, अज्ञे य और अञ्चवहारिक वस्तु से होता तभी उसे रहस्यपूर्ण और आध्यात्मिक कहा जा सकता था। आम हड़ताल एक व्यावहारिक, सुनिश्चित और जे य वस्तु है । तव सत्याग्रह समक्त के वाहर की चीज क्यों हो ? मनुष्य कितनी जल्द पदों,शब्दों ग्रौर नामों के जाल में फॅस जाता है श्रौर जहाँ श्रन्तर नहीं है तहाँ भी श्रन्तर पेदा कर लेता

है! गांधी के शब्दों में, सत्याग्रह की शब्दावली में वात कीजिए, वस एक व्यावहारिक, ठोप ग्रीर सुनिश्चित लड़ाई रहस्यपूर्ण, ग्राध्यात्मिक, ग्रादर्ग-वादी ग्रीर फलतः ग्रवास्तविक वन जाती है। उसी की ग्राम हड़ताल के नाम से पुकारिये, वस वह तुरन्त वैज्ञानिक वन जाती है, यहाँ तकः कि ऐतिहासिक ग्रावश्यकता का रूप धारण कर लेती है।

श्राधुनिक मस्तिष्क न केवल सत्याग्रह के इस मामले में उसका तत्व सममने में भूल करता हैवल्कराजनीति मेंसत्य के प्रयोग केगांथीजी के सिद्धान्त को समझने में भी भूल करता है। ग्राजविश्वकी जो स्थिति है उसको देखते हुए ग्रन्तर्सामृहिक ग्रौर ग्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धां में सत्य कीतीम त्रावर्यकता सभी त्रनुभव करते हैं । जिन प्रकार कुटनीति त्राज चल रही है यदि उसीप्रकार चलतीरही तो सारीसभ्यता के विनाश का बहुत बहुा खतरा है। पिछले महायुद्ध में डा॰ उडरो विल्सन तथा अन्य व्या-वहारिक राजनीतिज्ञों ने इसे समका था । राजनीति में सत्य के क्या ऋथे हैं ? वहीं जो खुली, निष्कपट, कृटनीति का है। जब डा॰ विल्सन ने संसार के राष्ट्रों के सामने यह सिद्धान्त रखा तथा इस सिद्धान्त पर राष्ट्र-संघ बनाने की सलाह दी तो किसी ने उन्हें रहस्यवादी, अध्यात्मवादी या अञ्यावहारिक राजनीतिज्ञ नहीं कहा । जब रूस यासमाजवाद और साम्यवाद खुली श्रर्थात् निष्कपटक्टनीति की चर्चाकरते हैं तो श्राधुनिक मस्तिष्क का दावा करने वालों की बुरा नहीं लगता। क्या इसलिए कि वे जो कहते हैं उसके बारे में गम्भीर नहीं हैं ? पर जब गांधी राजनीतिक सम्बन्धों में सत्य की चर्चा करते हैं तभी विद्वान् ग्रीर बुद्धिमान भय श्री श्राश्चर्य से मुँह ताकने लगते हैं श्रीर चिल्ला उठते हैं कि मानव स्वभाव जैसा है स्रोर राजनीति की सदा से जो दशा रही है उसे देखते. हुए यह संभव नहीं है ग्रीर जैसा होता रहा है, वही होगा। जैसा सना-तन नियम है, कट्टरता शन्दों पर लड़ती है। धर्मस्तेत्र में हमें इसका उदाहरण मिलता है। ग्रगर ईसाई कहता है कि दैवी ग्रात्मा ('डिवा-इन स्पिरिट') कपोत-रूप में नीचे उतरी तो वह बुद्धिगम्य माना जाता है। पर यदि हिन्दू कहता है कि वह मानव के उच्चतर रूप में आई -तो यह सब प्राच्य मूढ़ विश्वास है। यदि हिन्दू किसी मूर्ति की पूजा करता है तो अंध-विश्वास है, किन्तु यदि कोई पुस्तक व धर्मग्रन्थ सैकड़ों परतों में लपेटकर रख दिया जाता है और हर बार छूते या खोलते समय उसे चूमा जाता है तो वह बुद्धि के अनुकूल है। यदि कोई खुली कूटनीति, निष्कपट राजनीति को वातें करता है तो वह व्यावहारिक राजनीतिज्ञ है पर यदि वह राजनीति में सस्य के प्रयोग की वात करता है तो तुरन्त रहस्यवादी, सन्त, अतः राजनीतिज्ञ के रूप में अव्यावहारिक न्वन जाता है। आम हड़ताल शब्द का इस्तेमाल करो तो तुम वैज्ञानिक हो, पर सत्याग्रह की वातें करो कि वस तुम तुरन्त अवैज्ञानिक और अतिक्रियावादी हो जाते हो।

सत्याप्रह — लड़ाई का एक सफल साध्न

हाँ, सिलसिला आगे बढ़ावें तो कहना पड़ेगा कि गांधी ने अपनी लड़ाई के त्तरीके और युद्ध नीति की शोध और विकास दिच्य अफ्रीका में किया। उन्होंने यहाँ भी अने कवार, चम्पारन में तथा असहयोग की तीन लड़ाइ यों में सत्याप्रह के इन अफ्र का उपयोग किया है। इन सभी लड़ाइ यों में यदि उन्होंने अपने या राष्ट्र से लच्य को प्राप्त नहीं किया तो भी ययेष्ट सफलता प्राप्त की है। सशस्त्र विद्रोह भी एक ही हल्ले अथवा प्रयत्त में सफल नहीं हो जाता। किसी आदर्श की रचा की लम्बी लड़ाई में अपने क लड़ाइ याँ और मुट मेंटें होती हैं, अने क घरे डाल ने पड़ते हैं; कभी पराजय मिलती है, कभी सफलता हाथ लगती है। यदि कोई सैनिक दल छोटे-मोटे संघरों में भी कामयाव होता है तो अपने को विजयी मानता है और बहुत से लोग यह उचित आशा करने लगते हैं कि कालान्तर में वह पूर्ण विजय प्राप्त करेगा और अपने लच्य तक पहुँच जायगा। पर यदि छोटी-मोटी कड़ाइ यों में असफलता भी मिले किन्तु सेता अवाध गित से आगे बढ़ती जाय, उसका साहस कम न पड़े, उसकी प्रतिरोध शक्ति बढ़ती जाय और वह उत्तरोतर अधिकाधिक कुशलता से लड़ने में समर्थ होती जाय तो चाहे तत्काल लच्य प्राप्त न हो किन्तु लड़ाई के तरी के जाय तो चाहे तत्काल लच्य प्राप्त न हो किन्तु लड़ाई के तरी के

को सही मानना चाहिए। इस बात से बहुत कम लोग इन्कार करसकेंगे कि गाँधी के नेतृत्व में प्रत्येक लड़ाई में राष्ट्र आगे वड़ा है तथा उसकी प्रतिरोध-शक्ति बढ़ती गई है। केवल बिद्देपी ही इस बात से इन्कार करेगा कि इन सत्याग्रह की लड़ाइयों के कारण शक्ति, त्याग, संवटन, निर्भयता श्रीर साहस के मामले में राष्ट्र श्रागे बढ़ा है। प्रत्येक लड़ाई में पहले से अधिक दमन हाने के फल-स्वरूप अधिक कष्ट महन करने पड़े हैं पर हर बार आहान का उत्तर ज्यादा स्फूर्तिप्रद श्रीर प्रतिरोध श्रिधिक प्रवल रहा । १६३० में राष्ट्र १६२०-२१ की श्रिपेना न्यादा श्रव्छी तरह लड़ा। १६३२-- ३३ में उसने श्रीरभी श्रव्छी तरह श्रपने कर्त्तव्य का पालन किया । इस लड़ाई का नतीजा १६३० की लड़ाई की भाँति त्राकपेक नहीं जँचा परन्तु राष्ट्र ऋषिक काल तक लड़ता रहा और उसने **ऋधिक प्रतिरोध किया। यहा निर्देय और व्यापक दमन हुआ औ**र यद्यपि राष्ट्र को शत्रु के त्यापक बोक्त के आगे थक कर लड़ाई स्थगित कर देनी पड़ी,परन्तु उसकी आन्तरिक शक्ति १६३० की अपेना बहुत अधिक बढ़ गई। यह कुछ ही समय वाद एसेम्बली के चुनावों में राष्ट्र की प्रवल विजय से प्रकट हो गया । राष्ट्र उस समय सत्याग्रह की लड़ाई चलाकर अधिक कृष्ट सहन करने के लिए तैयार नहीं या परन्तु उसका दिल मजबूत ग्रीर साहस ग्रखिएडत था। इस प्रकार तीनी लड़ाइयी का तात्कालिक परिगाम चाहै पहले में हार,दूसरे में विराम-सन्धि,तं।सरे में फिर हार रही हो, परन्तु राष्ट्र वरावर अपने लच्य की खोर आगे वड़ा है। श्राखिरश्रन्तिम लच्य पर तो एक ही बार पहुँचा जायगा। शायद हर बार सफलता प्राप्तकरते रहने पर भी हम लद्दय तक न पहुँच सर्वे । चाहे हमें प्रकटतः सफलवा मिले वा असफलता, जो मार्ग हमें अधिकाधिक शक्तिशाली बनाता है उसे ही तत्वतः सही ख्रीरसफल समझना चाहिए, क्योंकि वह हमें श्रन्तिम लच्य के श्रिधिक निकट पहुंचाता है।

<sup>#</sup>१६४२ के 'मारत छोड़ो श्रीर 'करी या मरो' श्रान्दोलन में राष्ट्र

श्रव इस परविचार कीजिए किक्या राष्ट्र सत्याग्रह के पूर्वकाल वाले तरीकों से इतनी प्रगति कर पाता ? जो लोग हर स्थिति में केवल वैध उपार्थों को ही उचित मानते हैं,उन्हें छोड़करप्रत्येकनिष्यच्चव्यक्ति स्वीकार करेगा कि गाँधी के काँग्रेस में त्राने से पहले त्राजी देने, प्रार्थना करने तथा विरोध करने के जो वैध तरीकेथे उनसे सत्याग्रह का तरीका निश्चय ही अञ्छा है। आलोचक कह सकते हैं कि यह तरीका यद्यपि पुराने तरीके से अञ्छा है और राष्ट्रइससे आगे वढ़ा है परन्तु इसका कार्य अव खत्म हो चुका, इसका उद्देश्य पूरा हो चुका । अब यह हमारे काम का नहीं है। यदि ऐसी बात है तो यह काम उस आलोचक का है कि वह श्रीर ज्यादाश्रच्छा श्रीरप्रभावशाली तरीकावताये। क्या श्रभीतककिसी त्रालोचक ने संघटित प्रतिरोध का कोई और नया तरीका हमारे सामने रखा है ? सभी विचारशील लोग, यहाँ तक कि तथाकथित प्रगतिशील दल भो, यह मानते हैं कि आज संजार की, विशेषतः भारत की, जैसी परिस्थिति है उसमें अहिंसक तरीके पर ही लड़ाई चलानी होगी। आज युद्ध तथा विनाश के सभी ऋस्रों पर राज्य तथा सरकार का एकाधिपत्य होने के कारण वन्दूक और पिस्तील भी लाठी अथवा पुराने जमाने के तीर-कमान से ऋघिक ऋच्छे न सावित होंगे। हवाई ऋौर रासायनिक युद्ध के इस जमाने में, जब कि लड़ाई के सब साधन सरकारों के हाथ में हैं, शस्त्रों से लैस लोग भी राज्य से हिंसात्मक युद्ध चलाकर सफल नहीं

ने पहले से भी अधिक प्रतिरोध शक्ति और साहस का परिचय दिया और दमन के अभूतपूर्व दावानल के वीच सिर ऊँचा किये खड़ा रहा। यहां तक की शासन सत्ता पर प्रकट हो गया कि इस तरह ज्यादा दिन तक कब्जा रखना संभव नहीं है। समय आया कि सममौता हुआ और आज हम अपने घर के स्वामी हैं। इस तरह १६२० में गांधी जी ने जिस युद्धनीति को अपनाया उसके द्वारा ही राष्ट्र को आज उसका राजनीतिक लच्य प्राप्त हो गया है।—संपादक

हो सकते । तव हिन्दुस्तान जैसा निहत्था राष्ट्र क्यों कर सफलता प्राप्त कर सकता है ? इसके अलावा फीर्जा ट गपर खुले आम संघटन करना संभव भी नहीं है। हम केवल ग्रहिंसक नीति से ही ग्रपना संघटन कर सकते हैं। सशस्त्रयुद्ध में संघटन, ग्रानुशासन, एकता, वीग्ता तथा विल-दान आदि नैतिक गुणोंका अत्यधिकमहत्व होता है। सत्याग्रह इन गुणों का विशेष रूप से विकास करताई। ग्रातम लच्य चाहे ग्राहिंसा से प्राप्त हो या हिंसा से हो परन्तु गांधी के नेतृत्व में राष्ट्र जिन गुणों को उत्तरंत्तर माप्त कर रहा है, वे माप्त करने योग्य है। वे शान्तिपूर्ण तरीकों से ही विकसित किये जा सकते हैं। इन सब गुणों से युक्त एक छोटा साकान्ति-कारी दल रचना संभव है। परन्तु समृचा राष्ट्र श्रयवा उसका एक वड़ा भाग गुप्ततरीकों से इन गुणों को पाप्त नहीं कर सकता । श्रतः श्रन्तिम हिंसात्मक संवर्ष के लिए भी सत्यावह ने भारतीयों में जिन गुर्गा का विकासकिया है, वे,उपयोगी हांगे क्योंकि वे हिंसात्मक ग्रौर ग्रहिसात्मक सभा प्रकार की लड़ाइयों में त्रावश्यक है। त्रातः यदि सदा के लिए नहीं तो त्रानेवाले त्रनेक सालीं के लिए ही हमारे पास एक मात्र सत्याशह का तरीका है। व्यावहारिक मुधारक के लिए मुदूर भविष्य की चिन्ता करना न संभव होता है, श्रीर न उसे ऐसा करना चाहिए । यदि वह केवल वर्तमान की चिन्ता करता है तो गलतियाँ करता है। यदि वह केवल सुरूर भविष्यकी चिन्ताकरता है तो भी गलतियाँ करता है। उसे एक मध्य मार्ग हुँ दु निकालना चाहिए। यह मध्य मार्ग स्वराज्य के लिए सत्याग्रह की ग्राहिंसक लड़ाई में मिलता है। श्रमी तक किसी भी दल ने 'सत्ता प्राप्त करने के लिए गांधीजी के बताये सत्याग्रह के तरीके के स्थान पर कोई भी कान्तिकारी कार्यक्रम नहीं सुकाया है।

## रचनात्मक कार्यक्रम

किसी क्रांतिकारी लड़ाई में वास्तविक युद्र काकालउतनाही महत्व-पूर्ण है, जितना वह काल जब लड़ाई सम्भवनहीं होती;जब राजनीविक दमन अथवा थकावट के कारण राष्ट्र लड़ाई के खतरे और लड़ाई की मुसीवतें सहने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसे काल में राष्ट्र के सामने कुछ रचनात्मक और उपयोगी कार्यक्रम होना चाहिए। यदिऐसा कार्य-कम न पेश किया जायगातो सैनिक दल तितर-वितर हो जायगा। सत्या-यह के सैनिकांको समय समयपर अपने कैम्पों मेंविश्राम मिलना चाहिए। उन्हें ऐसा कार्य दिया जाना चाहिए जो उन्हें समर्थ ख्रीर तैयार रखे। श्रपेचाकृत शान्ति के काल का उपयोग संघटन श्रीर शक्ति-सम्पादन में किया जाना चाहिए। यदि इन सव बातों की उपेत्ना की गई तो आगे जब लड़ाई का अवसर उपस्थित होगा तो राष्ट्र असंघटित भ्रीर अपस्तुत पाया जायगा। राजनीतिक शिथिलता तथाशान्ति केऐसे समयके लिए गाँधी जी ने रचनात्मककार्यंक्रम बनाया है। खादी,यामोद्योग,यामसेवा, राष्ट्रीय शिक्ता, हरिजनोद्धार, हिन्दुस्तानी प्रचार आदि कार्य हैं, जिन्हें गाधी जी ने संघटित किया है ग्रीर उन्हें चलाने के लिए संस्थाएँ खड़ी कर दी हैं। ये कार्य स्वयमेव उपयोगी हैं ऋौर कार्यकर्ताऋों की सेना को काम में लगाये रखते हैं। राष्ट्र भी इन कार्यों में हिस्सा लेकर श्रीर सहयोग देकर सार्वजनिक सेवा श्रीर जिम्मेदारी की शिक्षा प्राप्त करता है।

इन रचनात्मक कायों में वे लोग भी खिच आते हैं जो खुली और सीधी राजनीतिकलड़ाई में विश्वास नहीं रखते अथवा राजनीतिक कायों की अपेचा सामाजिक कायों में अधिक दिलचस्पी लेते हैं। गांधी और उनके साथी कार्यकर्ता इन कायों को सामाजिक और राजनीतिक दोनों दृष्टियों से देखते हैं। इन कार्यों में उलके रहनेपर भी वेयह नहीं भूलते कि मूलतः वे स्वतंत्रता की लड़ाई के सैनिक है। अतएव इन कार्यों को संकुचित समाज-सुधार कार्यअथवा बुढ़िया का चर्चा अथवा प्रतिगामी कार्य कहना व्यर्थ उनकी निन्दा करना है। इससे सवाल के बारे में अम फैलता है। फीजी ढंग की कार्यवाइयों के अलावाऔर सभीकाम, अपरी तथा सहानुभूति-शून्य दृष्टि से देखनेपर क्रान्तिकारी नहीं विल्क सुधारवादी ही दिखेंगे। परयदि लच्यको न भुलाया जाय तो ये ही सुधारवादी और क्रान्तिकारी दोनों मालूम पड़ेंगे; सुधारवादी तात्कालिक परिणामों की दृष्टि

से तथा क्रान्ति कारीभावील ड्राई परपड्नेवाले ऋन्तिमपरिगामकी दृष्टिसे 🚶 सेना जब लड़तीनहीं होती औरवैरकों में पड़ी रहती हैतो बहुत सेऐसेकाम करतो है जो अन जान आदिमयों को लड़ाई से असम्बन्धित मालूमपहेंगे। सैनिक खाइयाँ खोदते हैं जो पुनः भर दो जाती हैं। वे लम्बे-लम्बेकूच करते हैं बोकिसील इय तक नहीं पहुँचाते । वे गाँदमारी करते हैं, जिससे कोई नहीं मरता। वे नकली लड़ाइयाँ लड़ते हैं। ये सभी कार्य, जिनका लड़ाई से कोई सम्बन्य नहीं मालूम पड़ना यदि निषिद्ध ठहरा दिये जायँ तो सेना ऋसंबटित हो जायगी ऋीर लड़ाई के समय वैकार सावित होगी । क्रान्तिकारी पार्टियाँ भी ऋपने दैनिक मुधार-कार्यक्रम रखती हैं । परन्तु केवल इन्हीं कार्यकर्मों से उनके वारे में राय नहीं वनाई जाती। यदि उन्हीं पर राय बनाई जाय तो वह ठीक नहीं होगी। नगर के मजदूरी का मंबदन करना है। कैसे किया जाय ? वह केवल मजदूर संबी के द्वारा हो सकता है। परन्तु कोई भो मजदूर संव या ट्रेड **यूनि-**यन, भिर चाहे उतका उद्देश्य जितना कान्तिकारी हो, केवल कान्तिकारी त्राधार परसंबटित नहीं किया जा सकता। व मजरूरों की दैनिक ब्राव-श्यकतात्रों के आधार परही संबद्धित किये जा सकते हैं। इनआवश्यक-तात्रों काकान्तिकारी उद्देश्यों से कोई सम्बन्ध नहीं होता । ज्यादातर समय में म बदूर मंबों कीकार्रवाइयाँ यत्र तत्र मुधारतकमीमित रहतीहैं। वे तनखाह कुछ बढ़ाने,काम करने के बंटेकुछ कमकरानेतथासामाजिक सुविधाएँ कुछ अधिक दिलाने की कोशिश में रहते हैं। कोई भी मजदूर संघ एक मात्र क्रान्तिकारीत्राधार पर संघटित नहीं हो सकता । किसान संघटन भी इसी तरह चल सकते हैं। राजमर्ग के कामी में उन्हें सुधारक वनना होगा, किन्तु उनका हेतु क्रान्तिकारो होगा। इस प्रकार के मुधार-क,र्य को क्रान्ति-विरोधी और प्रतिगाभी कहना क्रान्तिकारी ग्रान्दोलन के विभिन्न पहलु यों की ग्रोर से ग्राँख मूँदना है क्योंकि कान्तिकारी ज्यान्दोलन एक साथ सभी मोर्ची से चलाया जाता है। मेंने अभी तक एक भी ऐसा दल नहीं देखा है जिसने गांधी-हाराः

15/2-| 5/2-

.

हिं। स्त्रे।

तरे क्रो खुर

हिए हा, व्यं

,

अस्तुत और कांग्रे स-द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम के स्थानपर कोई दूसरा कार्य-क्रम रखा हो। मैंने कुछ उग्र और क्रान्तिकारी कार्यक्रमीं की चर्चा बहुत -सुनी है, परन्तु मैंने उन्हें व्यवहार में लाये जाते नहीं देखा है।

गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम से एक कार्य खादी के उत्पादन श्रीर विकयकोलो। मैंने अभीतक नहीं सुना है कि गांधी-विरोधीकान्तिकारी खादी के साधारण ग्राहक को क्या सलाह देगा। वह खादी की सिफारिश तो कर नहीं सकताक्योंकिवैसा करनातोप्रतिगामी होगा। तब क्या वह मिल के कपड़े की सिफारिश करेगा ? वह ऐसा भी नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा करना तो सीधे उन लोगों की सहायता करना होगा जो प्रतिदिन ग्रौर प्रतिच् एम नद्रों का शोपण करते रहते हैं और जव उनके लोभ का नियंत्रण करने को राजनीतिक शक्ति भी उसके हाथ में नहीं है। तब क्या वह विदेशी वस्त्र खरीदने की सिफारिश करेगा ? दूसरी वातों को छोड़ दें -तो भी ऐसी सिफारिश राजनीतिक लड़ाई के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से हानिकर सिद्ध होगी। मैंन कई बार सुनाहै कि सब होते हुए भी वह इस अप्राशा से देशी मिलों केकपड़े की सिफारिश करेगा कि ज्यों-ज्यों अौद्यो-गिक जीवन में वृद्धि होगी धीरे-धीरे शहरी मजदूरों की संख्या बढ़ती जायगी'जोक्रान्ति केलिए अच्छे उपादान होते हैं। अगर वह इतनी हीवात .सिद्ध करले तो भी उसके तर्क को सही माना जा सकता है। पर वह चाहे जो कहे त्रौर करे, वह भारतीय उद्योग का विस्तार नहीं कर सकता, न उसमें स्फूर्ति पैदा कर सकता है। एक विदेशी सरकार की नीति का परिगाम यह हुआ है कि भारतीय उद्योग कुछ संकुचित सीमाओं से आगे नहीं -बढ़ अकता । मर्दुमशुमारी की रिपोर्टों से प्रकट होता है कि वह भारत की बढ़ती हुई स्रावादीका साथ नहींदे सका है स्रोर जमीन पर स्रधिका-उधिक लोगों का बोक्त बढ़ रहा है। ग्रौर सम्पूर्ण जन-संख्या से त्रीद्योगिक जन-संख्या का स्रमुपात गिरता ही जा रहा है।

इससम्बन्धमें दूसरातर्क यह पेश किया जाता है कि भारतीय (मिल) उद्योग की मदद करना एक ऐसी चीज की मदद करना है जिस पर भविष्य

में हम अपने श्रीद्योगिक जीवन का निर्माण करेंगे। पर यह तर्क भी ठीक नहीं जँचता । रूस ने ही यह दिखा दिया है कि सत्ता प्राप्त करने केवाद एक पचवर्षीय या दशवर्षीय योजनासेसार देश की पूर्णतः उद्योग-मय कर दिया जा सकता है। जब हमारे हाथ सत्ता आयेगी तब यह जीर्ग्य ख्रीर शिथिल उद्योग ख्रीद्योगिक पुनर्निर्माण की हमारी भावी योजनात्रों में हमारे लिए बहुत कम महायक होगा । इसलिए भविष्य के संदिग्ध लाभ के लिए ब्राज गरीवों के निश्चित लाभ को भुला देना काई बुद्धिमत्तापूर्ण नीति नहीं है। फिर हम पिछले अनुभवीं से भी लाभ उठा सकते हैं । वंग भंग काल का स्वदेशी आन्दोलन इसी।लए असफल रहा कि राष्ट्र ने मिल एजेंटों पर विश्वास कर लिया था। उन लोगों ने कपड़ की दर ऊँची कर दी श्रीरहर तरह राजनीतिज्ञों के उदेश्य को श्रसफल कर दिया । राजनीतिज्ञों ने उद्योग तियों की शुमेच्छा श्रीर देशभिक्त पर पूर्णतः निर्भर किया । परिणाम भयावह हुन्ना । यदि हमें स्वदंशी से लाम उठाना है श्रीरहमें श्रपनेकोएक देशद्रोही श्रीर श्रदूरदशीं पूँजीवाद के हाथों में विवश नहीं छोड़ देना है तो हमारे णस खड़े होने के लिए और भी साधनहोने चाहिएँ। अपने खादी और आमोद्योग आन्दोलन द्वारा गांधी जी ने ऐसे ही साधन एकत्र कर दिये हैं। ये ज्ञान्दोलन कृपकों की वेकारी के महीनों में उन्हें काम भी देते हैं। तय किस तरह इन कायों को प्रतिगामी कहा जा सकता है ? कुछ द्रुतगण्मी (रैडिकल) विचारक कहत हैं कि गरीवों की अवस्था सुधार कर ये कार्रवाइयाँ क्रान्तिकारी उत्साह की शिथिल कर देती हैं। यदि खादी के वारे में यह सत्य है यां यह ट्रेंड यूनियन की प्रत्येक कार्रवाई के वारे में सत्य है। हड़ताल भी तो सामान्य कान्तिकारी लच्य की पूर्ति के लिए नहीं की जाती, यिलक कुछ टोस मुधारवादी लच्य के लिए की जाती है। कान्ति के लिए जो कसरत इसके द्वारा हो जाती है वह तो गौग वस्तु है।

जहाँ तक खादी श्रीर श्रामीयोग का सवाल है गांधी श्रपनी जागरूकता के पर्यात प्रमाण दे सकते हैं। एक न्यूनतम जीवन-वेतन का निश्चय करने से ग्रिधिक ग्रीर कोई चीज ग्रिधिक क्रान्तिकारी नहीं हो सकती ग्रीर वह भी विना किसी राजनीतिक सत्ता के। इतने पर भी गांधी ने ग्रपनी सलाह ग्रीर पथ-प्रदर्शन में चलने वाली सभी संस्थाग्रों ग्रीर संधों में इस क्रान्तिकारी कार्यक्रम को लागू किया है। उन्होंने कार्यकर्ताग्रों ग्रीर संघटनकर्ताग्रों द्वारा एकत्र न्यापारी ग्राँकड़ों पर त्राश्रित विरुद्ध सम्मित के बावजूद ऐसा किया है। उन्होंने तथ्यों की पर्वा न करके ग्रपनी क्रान्तिकारिणी हाथ ग्रीर स्फूर्ति का परिचय दिया है। उन्हें चेतावनी दी गई थी कि ऐसा करने से खादी का जो थोड़ा-बहुत काम वच गया है वह भी खत्म हो जायगा पर एक प्रत्यक्तः न्यायपूर्ण ग्रीर कान्तिकारी सिद्धान्त के पन्न में उन्होंने ग्रपनी प्यारी खादी-योजना के विनाश को भी तर्जीह दी। उनकी हिण्ट ग्रीर निष्ठा ठीक साबित हुई ग्रीर नये प्रयोगों से खादी की कुछ ज्यादा क्रांत नहीं हुई।

श्रव श्रौद्योगिक मजूरों का प्रश्न लीजिए। उनकी धारणाश्रों से
स्फूर्ति प्राप्तकरने तथा उनके पथ-दर्शन में चलने वाला एक हो मजूर
संघ है: श्रहमदाबाद का मिल मजूर संघ। श्रौर भारत में उससे ज्यादा
संघटित श्रौर श्रार्थिक रूप से निश्चिन्त संघ दूसरा नहीं है। किसी की
वास्तविक श्रौर चन्दा देने वाली सदस्य-संख्या उससे श्राधक नहीं है।
शिशुरच्णगृहों, बच्चों तथा प्रोढ़ों के लिए स्कूलों, छात्रावासों, हरिजन
संस्थाओं, सहकारो स्टोरों इत्यादि के रूप में किसी श्रौर के साथ इतनी
संस्थाएँ सम्बद्ध नहीं हैं।

#### ठोस योजना

गांधी स्वराज्य केलिए व्याकुल हैं, पर उन्होंने अपनी योजना बड़े पैमाने पर तथा स्थायी आधार पर बनाई है। जब उन्होंने एक साल में स्वराज्य मिलने की बात कही थी तब भी उन्होंने दीर्घकालिक कार्य के लिए संस्थाओं का निर्माण और संगठन किया था। राष्ट्रीय शिचा, खादी हिन्दुस्तानी प्रचार आदि कार्य एक साल में पूरे नहीं हो सकते थे। इसलिए जो योजनाएँ और संस्थाएँ बनाई गई थीं, वे कई वर्षों के लिए बनाई गई

१६३

थीं । तात्कालिक राजनीति उद्देश्य सिद्ध न होने पर भी ये संस्थाएँ संगठन कार्य करती रहीं ग्रीर इस प्रकार उन्होंने कांति की ग्राग प्रज्य-लित रखी। ये सब सर्वथा ग्रम्रज संस्थाएँ हैं। वे चाहे ग्रम्पत्त हों, उन्हें चाहे मिटा देना पड़े ग्रीर भविष्य में ग्रीर ग्रियिक ग्रच्छी ग्रीर बड़ी योजनाएँ बनानी पड़ें, परन्तु राष्ट्र को उनसे जोलाभ हुग्रा है तथा उनके जरिये राष्ट्र ने जो प्रगति की है उसकी ग्रयहेलना राष्ट्रीय श्रान्दोलन के केवल छिछले विद्यार्थियों द्वारा ही सम्भव है।

निन्दा या त्रालोचना करना त्राणान है। किन्तु जब त्रालोचक स्वयं काम करने त्रीर संगठन करने में जुटेंगे तो उन्हें मालूम होगा कि विश्वच्यापक क्रांति केव्यापक त्रादर्शकी दृष्टिसे उनकी प्रवृत्तियों केवल सुधार-कीय हैं, जिनका प्रकटतः मुख्य उद्देश्य से कोई सम्बन्ध नहीं है। क्रांति-कारी त्रान्दोलन केलिए कामकरने वाले उसस्वयंनेवक के उदाहरण पर विचारकरिये, जिसेदफ्तर केलिफाफोंपरिटकट चिपकानेका काम दियागया है। वह किसप्रकार इस छोटे-मोटे उवादेने वाले काम का सम्यन्ध्यपनी पार्टी द्वारा त्रायोजितभावी क्रांतिसे जोड़ेगा। उसेत्रपनादृष्टिकोण्यापक बनाना होगा तथा जीवित श्रद्धा का सहारालेना पड़ेगा। इसरीति सेवह सोच सकेगा कि उसका मामूली कार्य क्रांति के लिए ग्रावश्यक है।

गांधी में सम्पूर्ण कार्यों के पीछे छिपेइस मूलभूत सिद्धान्त कोसमक लेने की दूरदर्शिता तथा श्रद्धा है। उसधार्मिक पुरुप की तरह जो प्रत्येक द्यात्मा में परमात्मा के दर्शन करता है, गांधी जी जो भी सुधार कार्य स्वयं हाथ में लेते हैं अथवा दूसरों को करने की सलाह देते हैं, उसमें स्वराज्य देवता के दर्शन करते हैं। वह चाहे ब्रिटिश लिंह की गर्दन पर सवार हो जाने की लड़ाई में लगे हीं, चाहे छोटे से चर्ले को सुधार रहे हीं अथवा छोटे से गाँव की सकरी गलियीं साफ कर रहे हों, वह सभी कार्य क्रांति के लिए, पूर्ण स्वराज्य का स्वम चरितार्थ करने के लिए करते हैं, जिससे गरीवों के दिन फिरें। इस श्रद्धा के साथ काम करते हुए वे अपने अनुयायियों और साथियों में भी वहीं श्रद्धा जावत कर देते हैं।

# इससे अच्छा कार्यक्रम दूसरा नहीं

इस प्रकार गांधी ने राष्ट्र के सामने अपना दुहरा कार्यकम रखा है, एक हलचलपूर्ण क्रांतिकारी समय के लिए, जब राजनैतिक जीवन उफान पर रहता है, दूसरा अपेदाकृत शांति काल के लिए जब राष्ट्रीय जीवन शिथिल तथा साधारण अवस्था में रहता है। िकसी भी व्यक्ति या पार्टी ने इन दो कालों के लिए इससे अच्छा कार्यक्रम नहीं रखा है। अवश्य ही यह कार्यक्रम पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने के लिए बनाया गया है, अमिकों की डिक्टेटरशाही अथवा किसान और मजदूरों का प्रजातन्त्र स्थापित करने के लिए नहीं। परन्तु उनका कार्यक्रम और उनकी स्वराज्य की व्याख्या भी 'जनता जनार्दनाय' वनाई गई हैं। गोलमेज परिषद में भाषण करते हुए उन्होंने घोषणा की थी कि 'इंडियन नेशनल काँग्रे स का ध्येय 'विदेशी दासता से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है और वह भी देश के करोड़ों मूक अधिवासियों के लिए। अतः हरेक स्वार्थ की, जो करोड़ों के स्वार्थ के विरुद्ध होंगे, अपना रवैया वदलना होगा और यदि वे अपना सुधार न कर सकेंगे तो उन्हें खत्म हो जाना पढ़ेगा।'

संभव है कि जनताका हित श्रमिकोंकी डिक्टेटरशाहीसे हो। परन्तु गांधी का श्रमी तकवह ख्याल नहीं वन पाया है कि इससे भारतीय जनता का हित-साधन होगा। इस बीच जो लोग श्रमिकों की डिक्टेटरशाही स्थापित करना चाहते हैं, उनका कर्त्तच्य है कि वे श्रपना दुहरा कार्यक्रम बनावें श्रीर राष्ट्र के सामने केवल सिद्धान्त रूप में न रखें विल्क श्रमल में लाकर दिखावें। जब तक हमारे सामने इसप्रकार का कार्यक्रम सैद्धा-न्तिक श्रीर व्यावहारिक रूप में नहीं श्राता, तब तक हमें श्रपनी ही जगह पर रहने दियाजाय। गांधी ने केवल सत्य श्रीरश्रहिंसा का सिद्धांतश्रीर श्रादर्श जनता के सामने नहीं रखा, बिल्क उन्होंने श्रपना कार्यक्रम भी सामने रखा। उनका श्रादर्श चाहे संसारकी विच। रधारा से शताब्दियों श्रागे रहा हो, हरन्तु उन्होंने उस समय की प्रतीचा नहीं की, जब भारतीय जनता į.

उनके ब्रादर्शकोह्दयंगम कर लेगी। उन्होंनेराष्ट्र के ब्रागे ब्रापने ब्रादर्श के अनुरूपकार्यक्रम रख कर अपने आदर्शकी व्यावहारिकता सिद्ध की। उन्होंने ठीक ही सोचा कि ब्रादर्शकाप्रचार करने का सर्वोत्तम उपाय उस पर विनम्र रूपसे अमलकरनाई। अन्यंलोग यदिअपने विशोपआदशीके सच्चे पुजारी हैं तो उन्हें गांधी जी के चरण-चिह्नांपर चलना चाहिए। त्राखिर हमसव गांधीजीकी विचारधारात्रीर उनकेत्रम्यास के लिएनये ये । उनका साथ देने के लिए हमें अपने अतीत, अपनी ग्रादतों, यिचार श्रीर कार्य,श्रपने मूल्यों को गहरा फटका देने की।बरूरत पड़ी । यदि किसी न्यक्ति या दल द्वारा ज्यादाश्रच्छाश्रीर न्यवहार में श्राने योग्य कार्यक्रम इमारे सामने रखा जायगा तो पुनः इसी प्रकार का ब्राचरण करने के लिए इमपर विश्वासकिया जासकताई । ग्राखिरगांधी ने ग्रवने ग्रनया-यियों के सामने गरीवी और कप सहन ही तो रखा है। यदि वे कम कप सहकर श्रीरकमत्यागकरके कुछ ठोस परिगाम प्राप्त कर सर्क तो वेऐसे मुर्ख नहीं कि वैसा, अवसर हाथ से निकल जाने देंगे। इनमें से कड्यों ने अपने राजगार ग्रीर त्रामदर्न! को छोड़ रखा ईन्त्रीर खादीया ग्रामोद्योग कार्यो में लगे हुए हैं। इससे गरीवों को शायद कुछ ग्राने मिल जाते हैं ग्रीर जब वास्तविक सत्याग्रह-युद्ध वन्द हो तब कार्यकर्तात्रों को काम भी मिल जाता है। यदि कोई उन्हें गरीवों के हाथ में एक रुपया या ज्यादा रकम रख सकने का रास्ता दिखाता है श्रीर साथ ही विदेशी साम्राज्यवाद से लड़ने का विश्वधनीय उपाय भी बताता है तो वे ऐसे नहीं होंगे कि इम श्राकर्पक देन को प्रहण करने सेइन्कार कर दें। जब उन्होंने छोटी चीजों के लिए वह सब त्यागा जिसेलोग जीवन में महत्वपूर्ण समकते हैं तब यदि उनके सामने उचतर ग्रीर ल्यादा ग्रच्छी चीजें पेश की जायँगी तो वे उनकेलिए कुछ कम त्याग नहीं करेंगे । उन्होंने अपने को गांधी के नये साधनों का योग्यशिष्य प्रमाणित करदिया है-ऐसेसाधनों का जिनका इतिहास में कभीप्रयोगनहीं कियागयात्र्यौरिवसके लिए कोई पूर्व परम्परा नहीं थी।यदि ज्यादा परिचित,सुपरीचित श्रीर सरल खायन उनके सामने पेश किये गये तो निश्चय हीवेउनका स्वागतकरेंगे। साफ वात यह है कि उन्हें मार्ग साफ-साफ नहीं दिखाई देता,। ज्योंही उन्हें प्रकाश दिखाई देगावे अपने उन विरोधी मित्रों का साथ देंगे जिनसे आज उनकामत-मेद है। तब तक उन्हें विना व्याघात के अपने रास्ते चलने देना, अपनी योजनाएँ पूरी करने देना चाहिए। वेदूसरी विचारधारा वालों को अपनी योजनाएँ चलाने की स्वतंत्रता देने को तैयार हैं ....।"

## : 09:

# वेसिक शिक्षण श्रीर गांधी तत्वज्ञान

जवसंस्थाएँ जिटल श्रीरश्रितिभयहोजाती हैं, जब श्रष्टता केबीज उनमें प्रविष्ट कर जाते हैं, संचेष में जब हास श्रारंभहो जाता है, तब होता यह है कि जिस प्रथम एवं प्रारंभिक प्रेरणातथा कारणको लेकर उनका जन्म हुश्रा करता है उनका श्रन्त हा जाता है। ऐसे समय प्राथमिक महत्व की बातें पीछे पड़ जाती हैं श्रीर गौण विषयों में हमारा ध्यान खिंच जाता तथाहमारी दिलचस्पी केन्द्रितहो जाती है। केवल यही नहीं बिल्क समस्त संसार में हमारी शिकापद्यतियों को मूर्च श्रीर श्रमूर्च, दृश्य श्रीरश्रदृश्य पदार्थों से हानि पहुँची है। इसालए हर कार्यचेत्र, प्रत्येक जीवन-चेत्र के सुधारक को पुनः प्रकृति की श्रीर लौटने के, वस्तुश्रों का मूल श्रीर प्राथमिक श्र्य ग्रहण करने के लिए श्रावाहन करना पड़ा है। उस मानधीय पोशाक का सरल उदाहरण लीजिए जिसका श्राज के तथा-कथित सभ्य समाज में, विशेषतः श्राज कीनारियों में प्रचलन है। पोशाक का जन्म केसे हुश्रा ? श्रातु-परिवर्तन की किटनाइयों से शरीर की रज्ञा करने के लिए इसकी उत्पत्ति हुई। श्राज धनियों में यह श्रिगर, श्राडम्बर

श्रीर फैशन का तालर्य पृरा करती है। श्रमली तालर्य (शरीर-रज्ञा का) पीछे पड़गया है; गीण हो गया है। भोजन के मामले में भी हम इसी प्रकार का परिवर्तन देखते हैं। मुक्तेनिश्चय है कि यदि हमें भोजन-यक्त-विहीन कर दिया जाय तो ऋतुश्रों के श्राक्रमण से श्रपने शरीर की रज्ञा के लिए हम श्रत्यन्त मोटे या महे वस्त्रों के लिए लालायित होंगे, हसी प्रकार पेट की श्राग्तुमाने के लिए साई से सादे भोजन की कामना करेंगे। इसलिए भोजन-यस्त्रका सुधारक हमें पुनः प्रकृति की श्रांग लीटने, वस्तुश्रों के मूल श्रीर प्राथमिक शर्य को प्रहण करने के लिए श्राहान दरेगा।

हिन्दू-दर्शन में कहा गया है कि जगत् रूप श्रीरनाम से बना है।
पहले रूप, फिरनाम की उत्पत्ति का कम है। जब तक मीतिक पदार्थ तथा
मानवीय कमें सामने न ही तब तक उनकी पहचानने के लिए नामनहीं
हो सकते। नाम श्रीर शब्द बस्तु श्रीके पहले नहीं श्राते; व बस्तु श्रीका
श्रमुसरण करते हैं। पर श्रपनी शिक्ण-प्रणाली में हमने इस प्राकृतिक
कम की उलट दिया है तथा नामए वं सामान्य पदी की पहले तथा पदार्थों
को बाद में रखा है। हमें शब्दों, पदी श्रीर सामान्य विचारी द्वारा शिक्ण
दिया जाता है। हमने बचीं की बस्तु श्री, टीस प्रकृति तथा उसके उपक्रमी
का केवल जपर, दिखाक क्षिक परिचय मात्र देने की खूट रखी है।
हम उन्हें ऐसा नहीं बनाना चाहते कि वे प्रकृति का धर्य के साथ
निरीक्ण करें; हमको तो शब्दों के जरिये उन्हें सिखाने की जल्दी होती
है श्रीर उस जल्दीवाजी में हम भूल जाते हैं कि सम्पूर्ण मानवीय शान
का श्राधार मूर्ल बस्तु श्री, उनके निरीक्ण श्रीर प्रयोग में है।

जवगांव जीने शिचासम्बन्धी अपने नये सुधार की घोषणा को तो जिनविद्वानों ने अपना जान पुराने, पारंपरिक ढंग पर, शब्दों और पदोंके द्वाराप्राप्तकिया था उन्होंने यो जनापर बड़ा हो हल्ला मचाया। ते बेचारे समक्त ही न पाते थे कि जो कुछ उन्होंने कठोर परिश्रम करके शब्दों-द्वारा प्राप्त किया है बहसब प्रकृति और दस्तकारी के जिरेये कैसे मीन्या जा सकता है ? गांधी जी को समक्तने में विद्वानों की इस असमर्थता के लिए में उनकी दोष नहीं दे सकता । उनका एक अनुपम, और यदि मुक्ते कहने की आजा दी जाय तो, एक निराले व्यक्तित्व से पाला पड़ा । गांधी जी व्यावहारिक, अमली, कार्य के लिए इतनी त्वरा, जल्दी, में हैं कि वह एक पूर्ण व्यवस्थित सेंद्धान्तिक अध्ययन और विश्लेषण द्वारा/किसी समस्या पर विचार करना भूल जाते हैं और आज के शिक्तित जन इसी चीज को समक्त पाते हैं । वह विद्वानों को प्रणाली पर नहीं चलते; राष्ट्र के सामने जो प्रस्ताव या योजना रखते हैं उसके पत्तमें व्यापक तर्क देते हुए कोई 'थीसिस' नहीं लिखते । अपनी गहरी और असाधारण कल्पना से वे अपनी योजनाओं को एक तस्वीर की भाँति देखते हैं । अत्यन्त संक्ति भूमिकाओं के साथ वह अपने सुधारों की घोषणा करते हैं । हमें उनके विचार-कम के दर्शन का अवसरनहीं मिलता । इसलिए यदि विद्वजनों को गांधी जी के वारे में गलतफहमी होती है तो उन्हें अधिक दोप नहीं दिया जा सकता । वे उनकी प्रतिभा के विचित्र छल ('ट्रिक') के अचेतन शिकार हो जाते हैं ।

यदि श्राधुनिक युरोप श्रीर श्रमेरिका के वौद्धिक वातावरण में पले हुए किसी सुधारक को किसी नवीन शिक्तण-पद्धित का प्रचार करना होता तो वह पहले प्राथमिक समाज में ज्ञान का कैसे श्रारंभ होता है, इसका निर्देश करते हुए शिक्तणका संक्षित इतिहास देता । वह वैज्ञानिक दार्शिनक, राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक श्रीर श्राध्यात्मिक ज्ञान के सभी प्रकारों के विकास का वर्णन करता । तव वह दिखाता कि किस प्रकार एक सीमा तक विकास करने के बाद, ज्ञान जड़ निगमनात्मक श्रीर शिक्ताभिमानी हो जाता है, कैसे पुरोहितों के प्रभाव श्रीर दार्शिनक-द्वारा निर्मित रूपों के कारण वह शब्दों एवं पदों की भूलभुलया में खो जाता है । इसके वाद वह वताता कि रूसो, पेस्टलोजी, हर्वर्ट, फ्रोवेल, जान डेवी तथा दूसरे सुधारकों ने शिक्तण-पद्धित में क्या-क्या सुधार कियेया सुक्ताये; कैसे श्रीर किस सीमा तक उनके श्रान्दोलनों को सफलतामिली; किस सीमा तक वे श्रपने उद्देश्य में श्रसफल हुए श्रीर क्यों ? एक

उत्पादक धन्ये को लेकर शिक्षण देना क्यों संभव नहीं हुआ। श्रीर पूँजीवादों शासन के नियंत्रण में चलनेवाले कारखानों के केन्द्रित तथा बहुत अधिक परिमाण में किये जाने वाले उत्पादन ने केसे इस कार्य को असंभव बनादिया। इन वार्तों के अलावा रूस में होने वालेशिक्षण के राजनीति-प्रभावित यंत्रकीशलीकरण का भी वहकुछ न कुछ उल्लेख करता। फिर वह अपने निवन्य का अन्त इस निर्देश में करता कि भारतीय परिस्थित नवीन प्रयोग के लिए कितनी अनुकूल है। वह दिखाता कि जिस सुधार की ताईद की जा रही है, इांतहास की प्रगति ने उसकी किस प्रकार आवश्यक बना दिया है तथा किस प्रकार वह अनिवार्य एवं शिक्षण की स्वीकृत वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुकृत है। किसी को यह यात भूलनी न चाहिए कि शिक्षित लोग अपनी उपपत्तियों—थियरियों—के प्रति कितने आसक होते हैं।

विद्वानों की दूसरी वाधा यह है कि वे उस रोग के रोगों हैं जिसें. शब्दों का है स्वामास ('फेलेसी आव वर्डस') कहा जाता है। उनके लिए कुछ शब्दों की एक निश्चित, अपिरवर्तनीय अर्थ-व्यं जना होती है। यदि एक विशेष शब्द प्रयुक्त होता है तो उसके आगे जाकर उसका ह्याला हूँ दुने की जरूरतनहीं है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक आदमी को पूँजीवादी या 'वृजों'—मध्यवर्गीय—कहा गया तो एक विद्वान समाजवादी, उस आदमी को हृदयहीन और निर्देश शोषणकर्ता कहने के पूर्व उसके बारे में और कोई जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करेगा। इसी प्रकार जो लोग पुरानी व्यवस्था के मक्त हैं वे यदि सुनते हैं कि अमुक आदमी सामयवादी है तो तुरन्त मान लेते हैं कि वस वह खूनी: कान्तिकारी है और सामाजिक व्यवस्था को नष्टकरने के लिए मीके की ताक में है। जब हमारे आलोचकों ने सुना कि नई प्रणाली गांधी जी के दिमाग की कल्पना है और वधां से निकली है तो ऊपर वताये हुए शब्दों के हैत्वामास एवं अत्याचार ने उनके दिमाग पर असर डाजा। मला उस (वधां) चेत्र से कोई भली बात कैसे पैदा हो सकती है। फिर गांबी जी

में शिला के त्रेत्र में हस्त हो। करने की क्या योग्यता है ? वह देशी या विदेशी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं रहे । वह शिला के वारे में क्या जानते हैं ? ये सब बातें विलकुल सही, पूर्ण मालूम पड़ीं इसिलिए योजना पर सहानुभूतिपूर्वक विचारकरने ग्रीर वह क्या चाहती है इसेसममनेका कोई अपस नहीं किया गया । यदि गांधी जी के व्यक्तित्व ग्रीर शिल्या त्रेत्र में उनकी योग्यता पर ध्यान केन्द्रित करने को जगह योजना को सममने की चेष्टा की जाती तो नवीन विचार का ज्यादा सही नकशा हमारे सामने होता ग्रीर यदि उसकी टीका वा त्रालोचना होती तो वह भी ज्यादा जानकारी से भरी, ग्रतः रचनात्मक ग्रीर फलदायक, होती ।

यदि विद्वज्जन पहले से ही फैसला कर लेने की जगह योजना का आप्रयमन करते तो उन्हें वह प्राकृतिक, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक जान पड़ती। सम्पूर्ण ज्ञान का जन्म निरीक्षण और प्रयोग से ही होता है; वह मूर्च से अमूर्च की ओर, व्यावहारिक से सैद्धान्तिक दिशा में, चलता है। पहले हम निरीक्षण और प्रयोग करते हैं, बाद में व्याप्ति न्याय (परीक्षण-प्रसूत अनुमान) से सामान्य नियम का जन्म होता है। व्याप्ति न्याय के पूर्ण होने के बाद हम फिर निगमन वा परामर्शानुमान की ओर बढ़ते हैं और उसकी जाँच भी वास्तविक अनुभव-द्वारा होती है। इस प्रकार सम्पूर्ण ज्ञान व्यावहारिक कर्म से उत्पन्न होता है जिसे मानवीय अनुभव की कसौटी पर सही उतरना चाहिए।

जब गांधी जी श्रपनी नवीन योजना के वारे में सोच रहे थे तो वह इसी वैज्ञानिक कम की वातसोच रहे थे। इसके श्रलाबा वह वाल-मनो-विज्ञान के पहलू से भी सोच रहे थे। वास्तविक श्रीर मूर्त से श्रमूत्तं ज्ञान की श्रोर बढ़ना बच्चे के लिए प्राकृतिक श्रीर सरल होता है। चूँकि उसमें विचार की श्रोर नहीं कम की श्रोर प्रवृत्ति होती है इसलिए वस्तुश्रों का इस्तेमाल करते हुए ज्ञानप्राप्त करने में उसे सरलता होती है। वर्तमान शिच् ए-प्रणाली वाल-मनोभिज्ञान केप्रतिकृत्ल है। मुँह से उगलने के लिए कान से ज्ञान ठूँसा जाना है। लड़कपन में मुक्त बहुत सी चीजों के नाम रटाये जाते थे जिन्हें में विल्कुल न सममता था, ग्रीर बहुत वर्षों बाद जय उन चीजों के सम्पर्क में ग्राने का मीका मिला तव कहीं उन्हें समम सका। ग्रगर गुरू से ही मुक्ते वस्तुग्रों का परिचय कराया गया होता, ग्रीर उससे ज्यादा उन चीजों का इस्तेमाल करना ग्रीर बनाना मुक्ते सिखाया गया होता तो मैं कहीं ग्राधिक शीव्रता से ग्रीर ज्यादा ग्रन्थी तरह सीख सकता।

इतनीवाततीसाधन—दंग—केविषयमें हुई।यदि साधनया ढंग प्राकृतिक श्रौरवैज्ञानिक है तोवह किसीभी शिच्लग्-प्रग्ला के श्रनुकृल सिद होसकता है,फिरचाहेउस शिक्ग-प्रणाली का जोभी उदेश्य हो। राज्यव शिज्क कीदृष्टि मेंशिज्ञका खीर जो भी सामान्य उद्देश्य रहा हो,युरीप श्रीर श्रमेरिका के श्राधुनिक शिच्ण केइतिहास में अम या दस्तकारीकीपद्धति का समर्थन कियागयाहै। व्यक्तिवादी ख्रीरपूँजीवादी समाज के लिए उसे उतना ही त्रावश्यक करारदियागयाई जितना समाजवादीया साम्यवादी समाज केलिए। यहाँ तक कि धार्मिक संस्थायों नेभी इसे बढ़ावादिया है। एक दृष्टि से शिच्या के किसी सामान्य लच्य से साधन-उपाय, ढंग-का महत्वत्रलग ही है। पर हमें भूलना नचाहिए कि गांधा जी ने इस साधन वा उपाय की योजना व्यक्ति खीर समाज के लिए अपने जीवन-दर्शन के शेपग्रांगों के साथसम्बन्धस्थापितकरनेकी दृष्टि से की है। इसलिए यहाँ, संचेष में ही मही, जिस जीवन दर्शन का गांधी जी प्रचार करते हैं उसकी चर्चा कर लेना ग्रामासिक नहोगा। विलक्ष ऐसा करना त्रावश्यक है क्योंकि दृषित श्रोर श्रवैज्ञानिकप्रणाली वा उपाय केकारण हमारे शिच्चण कोवहुत हानि पहुँची है तो दूषित श्रीर श्रयोग्य श्रादर्शी के कारण उसको श्रीर भी ज्यादा नुकसान पहुँचा है।

जब मैंकहताहूँ कि श्वेतांगी (श्रंशेज) सरकार के लिएक्लर्स सस्ते, खासरंग में रॅंगे शासन-यंत्र के सहायक पैदाकरने के लिए वर्त मान शिच्या-प्रणालीका निर्माणिकिया गया तो मैं उसके लच्य का उपहास नहीं करता। श्रमर उसका कोई इससे महत्तर लच्य था तो, मैकाले के शब्दों में, यह

विचार त्रौर संस्कृति में एँग्लो-सैक्सनलोगों (ब्रॅंब्रे जों) की एक ऐसी जाति का निर्माण करना था जो 'केवल चर्म तथा नाहियों में वहने वाले रक्त के रंग' में भारतीय हा। कतिपय कल्पनीय परिस्थितियों में यह भीएक योग्य लच्य हो सकता है वशत्तें उसकी सिद्धि संभव हो । ऋपने देश में एँ ग्लो-सैक्सन के अन्दर अनेकवाञ्छनीय गुण होते हैं औरअगरभार-तीयों को रंगीन एँग्लो-सैक्सन लोगों के रूप में बदला जा सकता तोमी इस प्रयत्न का कुछ अर्थ होता । पर जैसा कि एक शताब्दी के एँग्लो-सैक्सन (श्रॅंग्रेजी) शिच्तण ने प्रदर्शित कर दिया है, इस उद्देश्य की पूर्ति संभव नहीं है। शिव्तित भारतीय, केवल कुछ ही दिशास्रों में एँग्लो-सैक्सन (ऋँग्रेज) वन सका है; ऋौर वे दिशाएँ भी कुछ विशेष वाञ्छ-नीय नहीं हैं। उसने अपने पूर्वजों के कुछ उत्तम गुणों का त्याग कर दिया है ऋौर उनकी जगह ऋपने मालिकों की कतिपय संदेहास्पद विशेष-ताल्रों को ल्रपना लिया है। ल्रादरणीय ल्रपनाद हो सकते हैंपर उनकी संख्या बहुत कम है। जो हो,यह वातकल्पना के भीवाहर है कि भारत का विस्तृत जन-समूह इस भद्दे और असंस्कृत अर्थ में भी अंग्रेजियत को ग्रहण कर सकता है। इसका एक ही परिणाम हुन्ना है कि शिचित भारतीय, अपने देशवासियों के महत् समाज से कट कर विल्कुल अलग पड़ गया है और एक विदेशी माध्यम के जिर्ये वड़े पिरंश्रम से उसने जो थोड़ा-सा ज्ञान प्राप्त किया है वह उसी तक रह जाता है स्त्रीर छन कर उसके देशवासियों तक नहीं पहुंच पाता । उसके श्रौर उनके वीच एक त्रानुल्लधनीय खाई पड़ गई है। यदि राष्ट्रीय त्रान्दोलन का त्र्यारंभ न हुत्रा हाता ता यह खाई वरावर वढ़ती गई होती; राष्ट्रीय श्रान्दोलन ने वर्गों श्रीर जन सम्हों को एक मंच पर लाकर श्रीर एक सामान्य कार्यक्रम देकर इस खाई को वढ़ने से रोका । इसलिए यदि शिक्तण प्रणाली में परिवर्तन करना वाञ्छनोय है तो उसे योग्य श्रौर उच्च ब्रादर्शों से मंडित करना और भी ब्रावश्यक है।

गांधीजी जैसे सुधारक वा तत्वज्ञान सममने के लिए आवश्यक हैं

d= 10 = in =

कि इम उसे उसकी ऐतिहासिक पार्श्वभृमि पर रखकर देखें। तभी कोई उन परिवर्तनों का ठीक मूल्य आँक सकता है जिन्हें वह वस्तुओं की वर्तमान व्यवस्था पर लागू करना चाहते हैं।

इतिहास का लच्य प्राकृतिक मनुष्य को नैतिक छोर छाध्यात्मिक मानयके रूपमेपरिवर्तित कर देना छोर उसे एक नैतिक छथवा छाध्यात्मिक समाज का सदस्य बना देना है। नैतिक व्यक्तिक्या है? विभिन्न दृष्टियों विभिन्न परिभाषाएँ की जा सकती, हैं। पर यदि में कहूँ कि नैतिक वा छाध्यात्मिक मनुष्य मुक्त मनुष्य है तो शायद ही कोई मेरी यात से इन्कार करे। वह मुक्त इस छार्थ में नहीं है कि वह कोई या हरएक यात जो उसे छाच्छी लगती है, कर सकता है। वैसी मुक्ति, वैसी स्वतंत्रता तो पाश्यविक स्वतंत्रता है। उत्तरदायित्व से रहित मानवस्वातंत्र्य की कल्यना नहीं की जा सकती। नैतिक मनुष्य में मुक्त इच्छा के साथ नियंत्रण, संयम, भी होता है; उसमें स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी लगी रहितों है। इस मंजिल तक पहुँचने के लिए उसे एक डिचर नैतिक समाज का सदस्य होना चाहिए। इस छाखंड परिणाम की पृति के लिए इतिहास की प्रगति वरावर प्रयक्तशील रही है।

मानवता ने लड़ाई-फगड़े श्रीरहिंसा के साथ श्रपनी यात्रा श्रारंभ की।इनकेसाथस्वामाविक चंटतामीलगी हुई थी।जीवन संकटापन श्रीर श्रीनिष्ट्रचतथा।किसीतरहमानवताइसगड़बड़िस्थिति सेवाहरिनकली। उस ने कुटुम्बी, वंशीं श्रीर फिरकीं तथा बाद में जातियों, वगों, देशीं श्रीर राष्ट्रों के रूप में श्रपने की संबिटत किया। किसी न किसी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था, जिसमें किसी न किसी प्रकार की कमवद्रता तथा न्यायपरता थी,श्रारम्भहुई। युद्ध श्रीर हिंसा क उनके स्थान से किचिन् पीछे हटाया गया। फिर भीये प्रारंभिक समात्र युद्ध श्रीर हिंसा ही पेश हुए थे। शक्तिमान व्यक्ति श्रीर दल श्रपने-द्वारा वर्षा कृत श्रीर पराजित लोगों पर श्रपनी इच्छा श्रीर श्रपना नियम लादते थे। इसलए प्रत्येक सामाजिक समूह श्रीर गुलाम, शासक श्रीर शासित, राजा श्रीर

प्रजा, कुलीन श्रीर हीन, सरदार श्रीर शर्तवन्द सेवक इन दो पन्नों में विभाजित था। श्रान्तरिक रूप से विभाजित होते हुए एक समूह की बाह्यतः सब समूहों से लड़ाई चलती' रहती थी। किन्तु एकत्व श्रीर समता की धारणा का उपहास करने वाली यह श्रनुचित श्रीर हिंसक व्यवस्था भी पिछली स्थिति का विकतित रूप थी। वह कुछ न कुछ प्रगति का द्योतक थी। क्योंकि केवल यल ही ठीक है (जिसकी लाठी उसकी भेंस), इस नियम में श्रंशतः सुधार हुश्रा। ऐसे समाजों में राजा को देवी समक्ता जाता था श्रीर इसका कुछ श्रीचित्य भी था, क्योंकि उन्होंने मानवता के एक भाग में कुछ न कुछ व्यवस्था श्रीर न्याय की स्थापना की थी। यह एक नैतिक लाम था। क्योंकि हमें यह याद रखना चाहिए कि किसी न किसी प्रकार के सम्य जीवन को संभव वनाने वाली कोई भी व्यवस्था, श्रव्यवस्था से, गड़वड़ी से तो श्रव्छी ही है। यहाँ हमारा मतलव उस श्रव्यवस्था श्रीर गड़वड़ी से नहीं है जो ज्याकालिक होती है श्रीर ज्यादा श्रव्छी श्रीर महत्तर व्यवस्था की श्रावश्यक कीमत के रूप में सामने श्राती है।

पर जिन लोगों में नैतिक श्रीर श्राध्यात्मिक भावना उचस्तर पर थी उनके श्रातृत्व, समानता श्रीरन्याय की प्रे रणाश्रों को इस प्रकार का समाज सन्तुष्ट नकर सका। उनको श्राने हृदयमें कल्याण, न्याय श्रीरश्रेय सेपूर्ण महत्तर व्यवस्था केश्रावाहन की श्रानुभूति हुई। सम्पूर्ण मानव-जीवन से एकत्व की श्रानुभूति की उनकी श्रामिलाषा कैसे पूर्ण हो १ ऐसा समाज, जो मानिक श्रीर गुलाम-जैसे दोवगों में विभाजित हो, उनकी इस श्रान्तरिक श्रावश्यकता कीपूर्ति नहीं कर सकता था। इसिलिए जब उनमें प्रेरणा प्रवल हुई उन्होंने जीवन से संन्यास लिया श्रीर उनमत्तभी इसे दूर एकान्त की शरण लेकर श्रावने श्रादशों की साधना की चेश्रा की। श्रान्तः स्थ होकर उन्होंने संसार तथा उसके सम्पूर्ण सम्बन्धों का त्याग कर दिया। बुद्ध ने इसी प्रकार संसार का त्याग किया। इसी प्रकार पृथ्वी पर ईश्वर का राज्य स्थापित करने के प्रयत्न में निराश होकर, ईसा को वोषणा करनी

**有些与在本本生工工** 

पड़ी कि उसका राज्य इस दुनिया का नहीं, दूसरी दुनिया का है। इन सुधारकों ने जब अपने मत का उपदेश किया तो व्यक्तियों को उनकी व्यक्तिगत मुक्ति के लिए किया। जब बुद्ध को प्रकाश मिल गया तो उन्होंने कहा कि मैं तब तक बार-बार जन्म लेना पसन्द करूँगा जब तक एक भी व्यक्ति मुक्ति से बिरत रहेगा। बह भी मानवता को अलग-अलग व्यक्तियों के समूह के रूप में अनुभव करते थे। उनमें भी यह महत्वाकांजा न थी कि इसी दुनिया में और इसी काल में बरनुओं के रूप में अन्तर लाने की आवश्यकता है।

इन महात्मात्रों के उदाहरण और उपदेश ने सामाजिक सम्बन्धी को प्रभावित किया पर बहुत थोड़े छांश में, छौर वह भी छप्रत्यन्त रूप से । वाकी तो धार्मिक जीवन एक तरफ रह गया; भौतिक तथा सामाजिक जीवन दूसरी तरफी दोनों के बीच खाई पड़ गई। उच्चातमाछों ने संसार तथा उसके सम्बन्धं को माया समक्त कर त्याग दिया । बुद्ध ने राजात्रों तथा राजकुमारों को श्रपनी ग्रहिंसा का उप्देश किया, पर यह सब उनके व्यक्तिगत जीवन ख्रीर मुक्ति के लिए। ईमाई धर्म संध (चर्च) ने तो राजनीतिक नेतायों ख्रीर संघटनकर्तायों की गुरु (ईखा) द्वारा उपदिष्ट विश्वप्रेम ग्रीर विश्वोदारता के नियम (कान्न ) के पालन ग्रीर बन्धन से मुक्त कर दिया; जैनियों के सबसे ग्राधिक ग्राहिसक सम्प्रदाय तक ने राजाओं एवं शासकों को ऋहिंसा सिद्धान्त के पुगार्थि का पालन करने से मुक्त कर दिया; पर इन राजाओं खोर शासकों में से किसी को व्यक्तिगत मुक्ति से इन्कार नहीं किया गया। इस प्रश्रार जो समाज मालिक श्रोर गुलाम में वँटा था उसके श्रीर भी हुकड़े हो गये—एक उन लोगों का जो दुनिया की राह पर चलते थे छोर दूसना उन लोगों का जिन्होंने संसारका त्याग करके प्रभु के मार्ग का अनुसरण किया । सिर्फ इसी तरह दूसरा दल मुक्ति, समानता और प्रेम, जिसकी वाह्यतः संघटित समाज और उसके सम्बन्धों में कोई निश्चित सम्भादना न थी, को प्राप्त कर सकता था। यद्यपि उन्हें अपने मन के अनुकूल

सामाजिक, राजनीतिक श्रौर श्रार्थिक सम्बन्धों को मोड़ने में सफलता न मिली किन्तु उन्होंने व्यक्ति के नैतिक महत्व श्रौर वाह्य जड़कारी परिस्थितियों से उसकी स्वतन्त्रता को विना कि की सन्देह के प्रमाणित कर दिया। जीवन की चौरस सतह पर वे उच्च श्रंगों की भाँति खड़े हुए। मानवता के लिए यह भी एक वड़ा लाभ था।

फिर भी संघटित समाज में उत्पीड़न श्रौर श्रन्याय तव तक वरावर चलते रहे जब तक कि सदियों की गहरी नींद में उठकर सामान्यमानव ग्रपने मालिकों के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ। इसी संवर्षने उस शासन-अणाली की स्थापना की जिसे हम प्रजा-सत्ता कहते हैं। प्रजा-सत्ता समाज़ में व्यक्ति के नैतिक मूल्य की स्थापना करती श्रीर उसकी समता पर जोर देती है । इसके अलावा यह, कम से कम सिद्धान्ततः, व्यक्ति के राजनीतिक शोपण का अन्त कर देती है। प्रजासत्तां एक दल या समूह की ब्रान्तरिक हिंसा को समाप्त कर देती है। उसमें किसी मामले का .निर्ण्य सिरों को काटकर नहीं बल्कि उनको गिन कर होता है । प्रत्येक सिर एक मत का द्योतक होता है। प्रजासत्ता में वैकल्पिक शासन ऋौर च्याज्ञा-पालन की भी व्यवस्था की जाती है। वह उत्तरदायित्वपूर्ण स्वतंत्रता की स्थापना करती है। इस प्रकार प्रजातंत्र मौतिक स्त्रौर राजनीतिक तल परएक नैतिक ग्रौरग्राध्यात्मिक सिद्धान्त है। इसलिए इसमें आश्चर्य की वात नहीं कि प्रजासत्तात्मक देशों के मेहनत-मजूरी करके पेट पालने वाले मजूरी के 'गुलाम' मजूर भी, 'सिर्फ जिनको अपनी शृंखलाएँ ही खोनी हैं', ऋपनो कठिनाइयों के हल-रूप में सर्वसत्ताक साम्यवादी व्यवस्था को मानने के लिए तैयार नहीं होते। वहुत कष्ट उठाकर उन्होंने वह राजनीति क समता प्राप्त की है जो व्यक्ति के रूप में उनके सम्मान-मर्यादा-की गारंटी देती है। वे अपनी नवप्राप्त -स्वतन्त्रता को एक ऐसी क्रान्ति के लिए खतरे में डालने को तैयार नहीं हैं जिसके परिणाम ग्रौर पुरस्कार ग्रानिश्चित हैं।

यदि राष्ट्रों की राजनीति में नव-प्राप्तप्रजासत्ताक सिद्धान्त के विकास

#### वेसिक शिक्ण और गांधी तत्वज्ञान

की पूर्ण सुविधादी गई होतीतो उसने ग्रान्तरिक संवपों से गट्टों की होती श्रीर कालान्तर में एक श्रान्तंड श्रीर ऐक्यपूर्ण नामारि वस्था की स्थापना में सहायताभी करती। शायद उसने कमशः न सदाचरणशील बनाया होता। तब वैसे नमाज में व्यक्ति की श्रप तम श्रादशों की सिद्धि के लिए किसी जंगल वा कुटी की शरण

पड़ती । परसमाजकी प्रगति कभी सीधी रेखाकी तरह नहीं होती । पीछे हटता है। जैसे उधर मानवताने प्रजासत्ता के सिद्धान्त का प्कार किया,इधर भाष,विजली ग्रीर प्रकृति की ग्रन्य शक्तियाँ। हुई। इनके तथा नये देशों की खोज ने ग्रोद्योगिक कान्ति ग्री निक साम्राज्य को जन्म दिया । इन नई शक्तियों ने जो तर्दार्श उनका वर्णन किया जाय तो लम्बीकहानी हो जायगी। ग्राज भी अन्त नहीं हुआ है--उनका कम जारी है। श्रीशीमिक क्रांति जो लाभ पहुँचाया हो, इसमें सन्देह नहीं कि उसने प्रजासत्ता के को करीव-करीव नष्ट कर दिया । उसने पुराने विभेदां ग्रीर ग्रसमा को एक नई जमीन पर-शार्थिक जमीन पर पुनः जन्म दिया समाज को धनी और निर्धन, मशीन- मालिकों और मज्री के र् सम्पन्न मध्यवर्ग और अमिक वर्ग में विभाजित कर दिया। ऐसे में मानव के सम्मान वा मर्यादा की स्थापना करने वाला प्रवास मत खिलवाड़ ग्रीर पाखंड हो। गया । इसलिए ग्रव हमारे साम पुरानी प्रतिकृलताएँ, परस्पर-विरुद्धताएँ, पैदा होगई —केयल श्चन्तर हुत्रा कि उन्होंने राजनीतिक चेत्र से हटकर श्रार्थिक ग्राड्डा जमाया । पहले राजनीतिक सत्ता ग्रार्थिक कुशलता की रच श्रव श्रार्थिक शक्तियाँ राजनीतिक शक्ति की रचा करती हैं। वि हर्य दिखाई पड़ा-ग्रनैतिक समाज में नैतिक मनुष्य ! मानवताकी रज्ञाके लिएप्रजातन्त्र के साथ किसी श्रीर सिड

श्राविष्कार हुस्रा श्रीर हमारे सामने समाजवाद का सिद्धान्त श्राया। समाजवाद त्रार्थिक चेत्र में मानव की समानता की घोपणा करता है। इस रूप में यह एक नैतिक ऋौर आध्यात्मिक सिद्धांत है। पर इसका समर्थन करने में इसके प्रचारकों ने एक भौतिक सिद्धांत रूप में इसकी घोषणा की त्रौर कहा कि यह उसी समाज में संभव है जहाँ सम्पूर्ण नैतिक तथा ग्राध्यात्मिक मूल्यों का खात्मा कर दिया गया हो। उन्होंने इस नये सिद्धांत को प्रजातंत्र के विरुद्ध भिड़ा दिया। विज्ञान तथा यांत्रिक एवं केन्द्रित महाउद्योगों के युग में उत्पन्न त्राधुनिक समाजवाद कसे हुए शिशु-वस्त्रों से ऋपने को ऋलग न कर सका । इसके समर्थकीं ने प्रजातंत्र को भ्रमवश पूँजीवाद से मिला दिया। वे यह भूल गये कि स्वतंत्र ग्रौर उत्तरदायी व्यक्ति का विनाश करके पूँजीवाद ने प्रजातंत्र को सब से त्राधिक चित पहुँचाई है। मानवता के पुराने लाभ (प्रजा-तंत्र ) की कीमत पर नये सिद्धांत की स्था ना की गई। अपनी सम्पूर्ण त्रानुषंगिक बुराइयों-सहित पूँजीवाद को व्यक्ति-स्वातंत्र्य के सिद्धांत से एक समक्त लेने का भ्रम पैदा किया गया। इसलिए जो इलाज हूँ दा गया उसमेंन केवल कुनियंत्रित ग्रीर ग्रव्यवस्थित व्यक्तित्व की,बिलक स्वयं व्यक्तित्व को ही नष्ट कर दिया गया । मार्क्सवादी के लिए व्यक्ति केवल सामाजिक सम्बन्धों का मेल है। जो इलाज बताया गया वह खुद रोग से भी बुरा है। वह तो रोग के साथ रोगों को भी खत्म कर देता है। व्यक्ति के इस विनाश को श्रीपपत्तिक वा सौद्धान्तिक रूप से उचित सिद्ध कर देना सरल न था। इअलिए हमें अश्वासन दिया गया कि मार्क्स-वादी क्रांति के श्रागमन के बाद व्यक्ति का मुदा पुनः जीवित हो उठेगा। श्राध्यात्मिक पुनर्जीवन में जिन लोगों का विश्वास नष्ट हो चुका था, उन्होंने भौतिक तल पर उसी का विश्वास हमें दिलाया !

समाजवाद के नये सिद्धान्त को हम रूस में, जिसने आर्थिक चेत्र में एक प्रकार की समता कायम कर दी है, कार्यशील देखते हैं। पर इस आर्थिकसमानता के लिए व्यक्तिगत प्रेरणा और स्वतंत्रता की बहुत कुछ विल देनी पड़ी है। श्रीर यह स्वामाविक है क्योंकि इस नये सम्प्रदाय में समाज से श्रलम व्यक्ति का कोई श्रास्तत्व नहीं है। इस तथा श्रीर भी बहुत सी वातों में साम्यवाद श्रीर फासिल्म एक दूसरे से मिलते- जुलते हैं। फेसिल्म व्यक्ति को राष्ट्र वा समाज-शारीर का एक जीवकोश ('सेल') मानता है। साम्यवाद व्यक्ति को मंशुक्त विश्व-श्रमिक जनता का एक जीवकोश मानता है। जब तकसम्पूर्ण संसार की श्रमिक जनता मिलकर एक में संबंदित नहीं हो जाती श्रीर जब तक वह स्वयं शक्तिमान नहीं होती तब तक रूस में रहने वाला एक व्यक्ति रूस के समाज-शारीर का उसी प्रकार एक जीवकोश है जिस प्रकार जर्मनी या इटली का व्यक्ति है। इन दोनों, साम्यवादी श्रीर फासिस्त, देशों में व्यक्ति महत्तर संघटन की संकल्य-साधना के कार्य में उसी प्रकार त्यतंत्र है जैसे एक जीवकोश मानव-शारीर में स्वतंत्र हैं। उसकी श्रयनी कोई इन्छा वा जीवन नहीं है।

श्राधिक च्रेत्र की वोल्सेवी समानता महत् केंद्रित श्रीर यात्रिक उद्योग तथा कृषि पर निर्मित की गई है। स्वभावतः यह केंद्रीकरण राजनीतिक च्रेत्र को भी प्रभावित करता है। नीकरशाही शासन इसका परिणाम है। हो सकता है कि सत्ताधारियों के हाथ में प्रस्यच् रूप से श्रुन्चित श्राधिक सुविधाएँ न ही (इटली श्रीर जर्मनी में भो ऐसा ही है), पर पदाधिकार के कारण उनको ऐसी मुविधाएँ हैं जिनका महत्वपूर्ण श्राधिक मूल्य है। इसके श्रुलावा सत्ता के श्रुहंकार को रोकने के लिए यहाँ कुछ नही है। नित्संदेह बाह्य प्रतिवन्ध हैं। पर वे मानव की श्रुहंकारपूर्ण श्रात्मप्रसंसा में, वस्तुश्रों की जड़ तक पहुँचने में श्रुसमर्थ हैं। राज्यसंघटन में कुछ पद दूसरों की श्रपेना श्रुधिक महत्व के होंगे ही। पहले के राजतंत्र, कुलीन तंत्र श्रीर श्रान्तरिक कर्म-च्रेत्रस्वतंत्र तथा सत्ता से श्रुह्नता ही रहता था; उसमें सत्ता की श्रीर ते विशोप हस्तन्त्रप न होता था। जैसा कि हम जानते हैं साम्यवाद के श्रुन्तगंत

ऋान्तरिक स्वतंत्रता का यह चेत्र खत्म कर दिया गया है। इसलिए प्रजातंत्र में जो स्थिति थी, उससे इस मामले में वहाँ की स्थिति ग्रौर खराव ही है।

रूस के जिसस्थानीयस्वायत्तशासनकी वड़ी वात सुनी जाती है वह व्यव-हारकी अपेचा सिद्धान्त में ही अधिकपाई जाती है। जबसम्पूर्ण उद्योगव्यापार श्रौरकृपि, जवसमाजकासम्पूर्णं जीवनराष्ट्रीयपैमानेपरसंब्रिटतहैतव नवीन समाज-व्यवस्था को प्रभावित करने में स्थानीय इकाइयों या घटकों का चहुत ही कम हाथ होगा; स्तभावतः स्थानीय घटकों में आवश्यक जान-कारी या कौशल का अभाव होगा । कुलकों के विनाश-साधन के कम में यह काफी त्पष्ट हो गया था। स्टालिन के शासन में क्रान्ति के निर्मातात्रों के साथ जो व्यवहार किया गया उसी से वहाँ कितनी राज-नीतिक स्वतंत्रता है, इसका प्रमाण मिलता है। रूस की वर्तमान वैदे-शिक नीति से ही भलीभाँति प्रकट हो जाता है कि स्थानीय इकाइयाँ उच्च राजनीतियों के निर्माण में कितना प्रभाव रखती हैं। ग्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में रूसी कूटनीति उतनी ही वक एवं जटिल रही है श्रीर है जितनी पूँजीवादी ग्रौर फासिस्त देशों की कृटनीति । खुली राजनीतिका सिद्धान्त श्रीर इसी प्रकार के श्रीर सब सिद्धान्त, जिनके श्राधार पर एक नये युग का स्त्रपात्र होने का विश्वास हमें दिलाया जाता था, ग्राज हवा हो गये हैं । फिर भी वफादार श्रीर निष्ठावान लोगों को ये सब वातें उचित ही प्रतीत होती हैं। जब हम याद करते हैं किसाम्यवादने अपने सामने जो समस्याएँ रख छोड़ी हैं उनके समाधान में नैतिक विचारों का कोई स्थान नहीं है तो हमें इस परिणाम पर कुछ ग्राएवर्य नहीं होता ।

श्राधुनिक प्रजातंत्र का जन्म वैज्ञानिक शोध की प्रगति के साथ हुश्रा। वैज्ञानिक शोध ने नैतिक श्रोर श्राध्यात्मिक विचारों को एक श्रोर धकेल दिया। ऐसी परिस्थितियों में प्रजातंत्र केवल एक राजनीतिक सांध्टानिक योजना बना कर रह गया। नैतिक उत्तरदायित्व से रहित उपिक स्वातंत्र्य ने श्रस्तव्यस्तता का, श्रव्यवस्था का तत्व पैदा कर दिया।

इस प्रकार जो भ्रम पैदा हुन्ना वह ग्रौग्रोगिक क्रांति के न्नागमन से न्नीर गहरा होगया। स्वतंत्र मनुष्यों को वाँचने वाला एक मात्र वंधन कान्नी इकरारनामें के कारण दुर्वलतम का वंधन रह गया। यदि इस कान्नी इकरारनामें के कारण दुर्वलतम का उच्छेद हो गया तो यह 'योग्यतम की जीवन-समृद्धि' ('सर्वाइवल न्नाय् दि फिटेस्ट') के वैज्ञानिक सिद्धान्त के न्नानुकृत ही तो होगा! न्नागर न्नादिमयों के हृदय में केवल स्वार्थ का भाव हो तो उसके परिणाम-स्वरूप उत्पन्न होने वाला स्वार्थ, किसी न्नाय्य के परोपकार वृत्ति में वदल जायगा! मनुष्य परिणुष्ट एवं विकत्तित व्यक्ति होने के वजाय, जैसा कि वह सन्यस्त्र है, सिर्फ न्नार्थिक मनुष्य वनकर रह गया। मार्क्सवाद ने उसे सामाजिक सम्बन्धों के पुंज के रूप में परिवर्तित कर दिया।

श्रभी हाल की बात है कि जब प्रजासत्ता के सिद्धान्त को बहुत बड़े खतरे में पड़ा समक्का गया तब उसके प्रचारकों ने धुंधले रूप में श्रमुभव करना शुरू किया है कि यह न केवल एक राजनीतिक योजना है बिल्क एक महान् नैतिक श्रीर श्राध्यात्मिक सिद्धान्त भी है। श्रव यह श्रमुभव किया जा रहा है कि इस सिद्धान्त का त्याग मानवता को प्रत्यावर्त्तन की श्रोर, श्रवनित की श्रोर, पीछे की श्रोर ले जायगा। यह भी श्रमुभव किया जा रहा है कि न केवल प्रजातंत्र का सिद्धान्त वरं समाजवादा सिद्धान्त भी एक नैतिक सिद्धान्त है। दोनों भौतिक तल पर मानव की मर्यादा— सम्मान—के रज्या के लिए हैं। यदि इन दोनों सिद्धान्तों को निराकार वा विना किसी तत्व के,नहीं रहना है तो उन्हें सामाजिक,राजनीतिक श्रीर श्राधिक त्तेत्रों में स्थापित करना ही पड़ेगा।

गाधी जी ग्रपने जीवन-दर्शन से यही करना चाहते हैं। मानव की नैतिक उत्पत्ति ग्रौर नियति में उनका विश्वास है। एक नैतिक समाज में ग्रौसत स्त्री-पुरुप-द्वारा इस नियति को कार्यान्वित करना पड़ेगा। व्यक्तिगत ग्रौर सामाजिक, ग्रान्तिरक ग्रौर वाद्य जीवन को ग्रहिंसा, सत्य न्याय ग्रौरके सिद्धान्ती से प्रकाश ग्रौर पथ-प्रदर्शन ग्रहण करना

होगा । ऐसा संभव हो, इसके लिए त्रावश्यक है कि सामाजिक, राज-नीतिक ग्रौर ग्रार्थिक सम्बन्धों में साधन भी उतने ही शुद्ध-पवित्र-हों जितना साध्य। यदि एक मनुष्य के लिए समस्त संसार का वैभव आस करने में भी श्रपनी श्रात्मा को खोना श्रेयस्कर नहीं है तो एक राष्ट्र केलिएभी-उसी प्रकार, समस्त संसार को प्राप्त करने में अपनी आत्मा को खो देना कल्याणकारी नहीं है। नैतिक समाज के पास अपनी उचित चाह्य, सामाजिक, राजनीतिक श्रीर श्रार्थिक संस्थाश्रो—संघटनीं—का होना त्रावश्यक है। गांधी जी की चेष्टा है कि इनकी व्यवस्था में मानवता के लिए प्रजातंत्र ऋौर समाजवाद के नैतिक तथा भौतिक लाभों को ग्रहण कर लिया जाय। पर मार्क्स के ठप्पे का समाजवाद अपने अति-केंद्रीकरण और साध्य-साधन के नैतिक सिद्धान्तों का निराकरण करके व्यक्ति को पीस डालता है-फिर चाहे वह उसे भौतिक वस्तुत्रों से कितनी ही ग्राच्छी तरह ग्राच्छादित कर दे। भौतिक वा शारीरिक दृष्टि से भूखी-प्यासी मरती मानवता चाहे नैतिक लच्य की पर्वा न करे श्रौर फिलहाल दिन में दो बार पर्यात मोजन मिलने से चन्तुष्ट हो जाय पर न तो व्यक्ति और न समाज ही केवल रोटी के सहारे श्रिधिक दिन तक रह सकता है। कल्याण के शारीरिक साधनों को रखते हुए भी उन्हें दूसरे ऊँचे लच्यों को अपनाना पड़ेगा।

साम्यवादी व्यवस्था में केन्द्रीकरण की जो ख्रित हैं, उसका इलाज गांधो जी द्वारा प्रतिपादितग्रह श्रीरशाम-उद्योगतथाविकेन्द्रित क्रांघ श्रीर व्यवसाय द्वाराहो जायगा। इसलिए उनके लिए विकेन्द्रीकरण का सिद्धांत एक नैतिकसिद्धान्त हैं। वह विविधत्तेत्रों में स्वतंत्र निर्वाचन यापसंदगी को उत्तेजन देता है। वह एक वढ़े हुए त्तेत्र में व्यक्ति के संकल्प-वल के प्रयोगको सम्भववनाता है। वह स्वतंत्रसम्मति केनिर्माण श्रीर श्रीम-व्यक्ति के लिए बाह्यसंभावनाएँ भी उत्पन्न करता है। समाजवादी लोग भौतिकवरतुश्रोंकी बहुलताश्रीर सबमें उनकेसम-विभाजन का जो श्राक-र्षक चित्र सामनेरखते हैं उससेधोका खानेसे गांधीजी इन्कार करते हैं।

च्यक्तित्व के विनाश से जो नैतिक हानि होगी उसकी पृति इस बहुलता से नहीं हो सकती । गांधी जी इतने व्यावहारिक हैं कि आधुनिक सम्यता की आवश्यकता पृति के लिए कुछ न कुछ केन्द्रित उद्योग की जरूरत होगी इससे वह इन्कार नहीं करते । पर वह इतने नीतिमान और मान-चीय भी हैं कि स्वतन्त्र व्यक्ति की मशीन द्वारा निगल लिये जाते नहीं देख सकते । जब कभी केन्द्रित उत्पत्ति की आवश्यकता हो, तब वह समाज के हाथ में, समाज के नियंत्रण में होनी चाहिए ।

देशान्तरिकश्रीरश्रन्तर्राष्ट्रीयराजनीतिक जीवनका मार्गदर्शनस्वश्रीर श्राहंसा-द्वाराहोना चाहिए। सुनक्टनीति श्रीरशस्त्रीकरण् कात्यागहोना चाहिए। राजनीतिकसत्ताहाथमें रखनेवालोंको श्रपनी जनताका सेवकहोना चाहिए। उनकाश्रार्थिक जीवनराष्ट्रमें प्रचलित श्रारामके श्रीसतमान के समकत्त् हो होना चाहिए। कोई काम या पेशा ऊँचा-नीचानहीं समका जानाचाहिएत्रशर्ते वहउस सामाजिक लच्य कीपूर्तिकरताहो जिसकेलिएवे बनाये गये। चाहे कोई श्रमिक कितना ही छोटा हो, उन ने केवल उचित मजदूरी मिलनी चाहिए बल्कि उचित सम्मान भी प्राप्त होना चाहिए।

सजदूरी मिलनी चाहिए बल्क उचित सम्मान भी प्राप्त होना चाहिए।
संचेपमें, इसी प्रकार गांधी जी राजनीति ग्रीर ग्राप्यांक्ष की ग्राप्यांक्तिक रंग देना चाहते हैं। राजनीतिक प्रजातंत्र ग्रीर ग्राप्यंक सामाजचाद के मूल में न्याय ग्रीरसमानता के जो महान् नैतिक सिद्धांत निहित्त हैं उनका, इसी प्रकार, मानवता के लिए गांधी जी उपयोग करना चाहते हैं। नैतिक मनुष्य क लिए एक नैतिक समाजका निर्माण करने के टोम उद्देश्य से होउनके सबव्यावहारिक कार्यक्रम परिचालित होते हैं। व्यक्ति ग्रीर समाज के कल गण के लिए उनका जीवन-दशन राजनीतिक प्रजातंत्र ग्रीर समाजवाहके सम्पूर्ण नैतिक, भौतिक ग्रीर सप्टानिक लामों को एक साथ लेकर चलता है। इस प्रकार वह ग्राधुनिक मान-वीय इतिहास की विभिन्न धारात्रों के सरल ग्रीर सारांश रूप में सामने ग्राता है। वह एक नई ग्राहिसात्मक कांति के लिए प्रयनगील है ग्रीर

इतिहास में एक नये युग का खाविर्माव करता है।

१८४ गांधी-मार्ग

इस न्तन कान्ति के सिंहांतों के प्रकाश में व्यक्ति और समाज की शिचित करने के लिए ही उन्होंने शिचा की न्तन प्रणाली हमारे सामने उपस्थित की है। इसके द्वारा उन्होंने हमें शिच्चण की प्राकृतिक और वैज्ञानिक प्रणाली तो प्रदान की ही है, व्यक्ति और समाज के लिए उसे योग्यएवं श्रेष्ठ उद्देश्य भी प्रदान किये हैं। इसी प्रकाश में उनकी शिच्चण-योजना पर विचार किया जाना चाहिए।

# : \$6 :

# गांधी-मत

सत्य श्रीरश्रिहिंसापर श्राधारित तथा त्याग श्रीर तपस्या का जीवन विता-

नुसर

सुना

हेर्न

क्षेदि

वदा

हेर्न

देश न

र्दे श

ें जिता

3749

ें नंत

िएइ

कर निष्काम दृष्टि से किये जाने वाले नैतिककायों के सम्बन्ध में गांधी जो के आदर्श किसी धर्म या दर्शन आदि पर आधारित नहीं हैं।

परन्तु जिन आदरों के अनुसार ये अपना जीवन विताते हैं तथा जिनका वे प्रचार करते हैं वे हिन्दू धर्म से लिये गये हैं। उन्होंने वे आदर्श उपनिषद तथा गीता से पाये हैं। उन्होंने सन्तों तथा ऋषियों के जीवन में उन आदर्शों को मूर्तरूप में पाया है। वे उनके कुल धर्म पर आधारित हैं। गांधी जी का विश्वास है कि ये आदर्श परिस्थिति तथा भाषागत भेदों के साथ संसार की सभी सम्य जातियों के

परन्तु वेउनपरयोंही यकीन नहीं कर लेते । वे केवल श्रद्धा-वश उनपर विश्वास नहीं करते। वेइन त्रादर्शों को जीवनपर त्राधारित देखते हैं। वे उन्हें बुद्धिसंगत पाते हैं। उनके व्यक्तिगत त्रानुमव भी उन त्रादर्शों की पुष्टि करते हैं। परन्तु वे त्रपने कुल-धर्म की त्रानेक वार्ते नहीं मानते

धर्मी तथा दर्शनों में पाये जाते हैं।

श्रथवा उन्हें परिवर्तित रूप में स्वीकार करते हैं। वार्ते सत्य श्रीर श्रहिंसा तथा मानव-बुद्धि के विपरीत नहीं हैं, उन्हें वे श्रस्वीकार नहीं करते। वे दार्शनिक तथा धार्मिक पचड़ों में नहीं पड़ते। बुद्ध की तरह के चरम सक्ता का चिंतन व्यावहारिक जीवन के लिए उपयोगी नहीं मानते। उनका विश्वास है कि बुद्धि श्रथवा तर्क श्रथवा वैज्ञानिक प्रयोगों से ईश्वर को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। उसकी सक्ता को केवल श्रद्धा पर ही श्राश्रित किया जा सकता है, परन्तु ऐसी श्रद्धा जो बुद्धि के विपरीत नहीं विलक्ष बुद्धि से परे जाती हो।

इसीलिए गांधी के लेख तथा भाषण दार्शनिक तथा धार्मिक विवादों से मुक्त रहते हैं। ने तथ्यों पर ग्राधारित रहते हैं। उनमें मुख्यतया तात्कालिक समस्याग्रों की चर्चा रहती है। वे जो भी सामान्य सिद्धान्त ग्रथवा ग्रादर्श निरूपित करते हैं, उसके पीछे उपस्थितः समस्याग्रों पर उनका ग्रथ्ययन रहता है, जिन पर वे एक समाज-मुधारक की हैंसियत से विचार करते हैं।

जब कभी वे ब्राध्यात्मिक चर्चा करते हैं तो उससे उनका तात्पर्य किसी विशेष धर्म मत या उपासना-पद्धति ब्रादि से नहीं रहता। वे ब्राध्यात्मिकता को नैतिकता का पर्याय मानते हैं। उनकी दृष्टि में धार्मिक तथा नैतिक जीवन में कोई ब्रान्तर नहीं है। कुछ सिद्धान्तों में विश्वास करने के कारण मनुष्य श्रेष्ठ नहीं बन जाता, उसके लिए सत्कर्म करना तथा सदाचारपूर्ण जीवन विताना ब्रावश्यक है। विना कर्म के श्रद्धा खोखली होती है।

ईश्वर की सत्ता के सम्बन्ध में गांघी जी कहते हैं :— ''कोई व्यक्ति यदि अपनी आत्मा में ईश्वर का साद्यात्कार करना चाहता है तो वह जीवित श्रद्धा के द्वारा ही कर सकता है। श्रद्धा के लिए वाहरी प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है, अतः सबसे सरल उपाय यह विश्वास रखना है कि सारा संसार एक नियम में वैंधा है और सत्य और प्रेम का नियम सर्वोंपिर है।" एक दूसरे प्रसंग में उन्होंने कहा है— ''यदि में अपने जीवन की

बिल देकर भीषाप से युद्ध नहीं करूँ गांतो मैं कभी ईश्वर को नहीं जान सकूँ गा...में अपने को जितना ही पवित्रवनाऊँगा, उतना ही अपने को ईश्वर के निकट अनुभव करूँ गा।"

गांधीजीका विश्वास है कि मनुष्यजवतक देहधारी है तब तक वह सदाचरण के नियमों की अवहैलना नहीं कर सकता। सदाचार से उनका ताल्पर्य मूलभूत सिद्धान्तों से हैं, कुछ विशेष आदतों, रीति-रिवाजोंतथा संस्थाओं से नहीं, जो मनुष्य के ज्ञानतथा अनुभव में वृद्धि के साथ वदलती रहता हैं। यदि कोई अपना विश्लेषण करे तथा ईमानदारी से अपनी प्रवृत्तियों तथा अपने आचरणों की विवेचना करेतो उसे पता चलेगा कि नैतिकता के कुछ मूलभूत सिद्धान्त हैं जो समय के साथ बदलते नहीं।

गांधी जी का विश्वास है कि कोई व्यक्तिश्राध्यात्मिकदृष्टि से चाहे जितना ऊँचा उठा हो,वहनैतिकता के मूलभूत सिद्धान्तों की उपेचा नहीं करसकता। वह केवल रीति-रिवाजोतथा नैतिकता केपरम्परावद विचारों की श्रवहेलना कर सकता है । कोई भी व्यक्ति पान श्रौरपुरय से ऊपर नहीं उठ सकता, वह निस्संग भावले ऋथवाईश्वर की इच्छा समभता हुआ कभीं में प्रवृत्त हो सकता है। मुक्त जीव के लिए कोई प्रश्न नहीं रहता है कि वह कौन कर्म करता है; वह क्यों पाप श्रौर पुराय की चिन्ता करे ? एक त्रौसत व्यक्तिके लिएसदाचरणका पालन करन से यह लाभ रहता है कि वह पथभ्रष्टनहींहोनेपाता। सदाचारों कासामाजिकमूल्यभी होता है। उनसे समाज का सगठन हाता है। ऋतः यदि मुक्त पुरुष के लिए चाहे पाप श्रीर पुराय का विचार करने का श्रावश्यकता न हा परन्तुउसे लोक-संग्रह के लिए सदाचारों का पालन करना चाहिए। सत्य तो यह है कि जैसा कि श्री रामकृष्ण परमहंस ने वार-वार कहा है, पूर्णत प्राप्त करने वाला पुरुष कोई पाप कर्म कर ही नहीं सकता। वह ऐसा उसी प्रकार नहीं कर सकता, जिस प्रकार एक कुशल नर्तक गलत पैर नहीं . रख सकता अथवा एक कुशल संगीतज्ञ बेसुरा नहीं जा सकता।

गांधीजी आध्यात्मिक जीवन के लिए सदाचरण को मूल मानते हैं।

अन्य सभी वार्ते, जैसे ईश्वर में विश्वास, आत्मामें विश्वास या अविश्वात, जड़ और चेतन का सम्बन्ध, इहलोक और परलोक का सम्बन्ध, यदि परलोक हो तथा ऐसे ही अन्य प्रश्न व्यक्तिगत विश्वात तथा रुचि की चीजें हैं। गांधी जी की हिंदे से जो लोग सदाचरण का वालन करते हैं वे चाहे किसी मत या धर्म के मानने वाले हों या न हों, वे चाहे अपने को ईश्वरवादी कहें या अनीश्वरवादी, मुमुत्तु कहे जा सकते हैं।

यद्यपि गांधी जी सदाचरण में विश्वास रखते हैं, परन्तु उन्होंने किसी दर्शन या श्राचारशास्त्र की रचना नहीं की है। उनका विश्वास है कि मनुष्य में सदाचरण की स्वामाविक वृत्ति होती है श्रीर वह उसका विकास कर सकता है, परन्तु उन्होंने श्रापने मत के श्रनुसार किसी सिद्धान्त की रचना नहीं की है।

उन्होंने सत्य तथा ग्रहिंसा के ग्रनुसार सदाचरण के सिद्धान्ती का श्रपने जीवन में पालन करके ही सन्तोप किया है। उन्होंने पाया है कि ऐसा सदाचरण व्यावहारिक होता है। इससे वे ग्रापने पर संयम तथा श्रृंकुश रखने में सफल हुए हैं। इससे वे श्रपना चरित्र निर्मल यना सके हैं। इससे वे ऋत्यन्त थका देने वाले तथा उत्तेजित कर देने वाले कार्यों के बीच भी शान्ति प्राप्त कर सकते हैं। इससे उन्हें संतोष प्राप्त हुआ है। इससे वे अपने जीवन की महत्वाकां चाएँ पूरी कर सके हैं। इसके जरिये उन्हें प्रिय, श्रद्धालु, तथा स्नेह-परायण मित्र, महयीगी तथा सहकर्मा मिल सके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका कोई शब नहीं है, क्योंकि वे किसी से शत्रुता का माय नहीं रखते। इससे वे स्वर्ण की पृत्रा करने वाले युग में सांधारिक वस्तुत्रों का मोह त्याग सकने में सफल हुए हैं। इससे वे निर्विकार वन सके हैं, कोई अहंकार या मद रखते हुए नहीं, वल्कि विनम्रता रखते हुए । संचेप में इससे व अपने करोड़ों देश-वासियों की दृष्टि में एक आत्मा से महात्मा यन सके हैं, यद्यपि वह अपने को एक अपूर्ण मनुष्य ही मानते हैं। उन्होंने अपने की जीत कर संसार की जीत लिया है। वह आकाश में विचरते हैं, परन्तु उनके पैर सदा जमीन पर रहते हैं। वह स्वयं श्रानन्दमय हैं श्रीर दूसरों को श्रानन्दित करते हैं। यद्यि वह एक नश्वर प्राणी हैं, परन्तु उनकी गणना संसार के श्रमर प्राणियों में होती है।

#### : 38:

# वर्तमान अराजकता और गांधी-मार्ग

में गांधी जी के प्रति ऋपनी श्रद्धांजिल इससे ऋधिक अच्छी रीति से नहीं ऋपित कर सकता कि जो कुछ आज हो रहा है उसके प्रसंग में अपने मामूली ढंग से, में उनके सन्देश के महत्व की व्याख्या करूँ। हमारे चारों ख्रार फैले अन्धकार में केवल उन्हीं की प्रकाश-किरण मार्ग का निर्देश करती है। जो भ्रम और गड़वड़ी फैली हुई है उसके बीच एक उन्हीं की आवाज है जो लड़खड़ाती नहीं है। हममें उस रास्ते पर चलने और उस आवाज को सुनने की बुद्धिमत्ता और शक्ति न हो परन्तु हमारे लिए उचित है कि हम जानने और समक्ति को चेष्टा करें कि रास्ता हमें कहाँ ले जाता है और वह आवाज क्या कहती है। यह उसके प्रति हमारा कम से कम कर्तव्य है, उसके प्रति जिसने एक बार हमें विजय तक पहुँचा दिया है और जिसे सारा संसार राष्ट्र-पिता कह रहा है।

गांधी जी साम्प्रयायिक समस्या को उसी प्रकार हल करना चाहते हैं जिसप्रकार उन्होंने स्वतंत्रता की समस्या अहिंसा-द्वारा हलकी। यह स्वाभाविक है। पर अब तक उनका अनुगमन करने और उनके साथ काम करने वालों में बहुत से ऐसे हैं, फिर चाहे वे सरकार के अन्दर हों या बाहर, जिनका विश्वास है कि यह समस्या शुद्ध अहिंसा से नहीं हल

की जा सकरी। उनका विश्वास है कि भारतमें ब्रिटिश शासन के साथ लड़ाई करते समय वे एक ऐसे संबटन से लड़ रहे वे जिसका कुछ रूप श्रीर श्राकार था श्रीर जिसकेमोटे तीर पर निश्चित काम के कुछ तरीके थे। अहिंसात्मक प्रतिरोधकर्त्ता को एक ऐसी संस्था से लड़ना पड़ रहा था जो चाहे कितनी ही ऋत्याचारी रही हो पर उसमें कान्न-कायदे का कुछ न कुछ ग्रंश था । उत्तमें कुछ परम्परागत शिष्टता थी । प्रायः वह त्यार्डिनेंसों के द्वारा शासन करता था। ये बुरे श्रीर निर्दय थे; फिर भी कानून तो थे। बुरा कानून भी कोई कानून न होने से तो अच्छा ही ई; वह अराजकता और भ्रम से तो अच्छा ही है। बुरा कानृन कम से कम त्रापको यह तो वता देता है कि त्राप कहाँ खड़े हैं, त्रापकी स्थितिक्या है।वह ग्रापके ग्रन्दर कुछ ग्राशाएँ, ग्राभिलापाएँ पैदा करता है ग्रीर त्राप चाहें तो त्रापको उससे सत्तर्क हो जाने का मीका भी प्रदान करता है। पर विष्तवया अराजकताता निराकार, अरूप होती है। यह जीवन कां श्रनिश्चित श्रीर संकटपूर्ण बना देती है। वह भय श्रीर ऐसी चिन्ता-तुरता पैदा कर देती है जो विचार-शक्ति को शिथिल ग्रीर कर्म की कठिन वना देती है। वर्तमान साम्प्रदायिक विस्फोट ने अराजकता का राज्य फेज़ा दिया है। यहाँ हमारी पीट में-पीछे से-छुरामारने वालों ग्रीर ग्रॅंधेरे में इत्या करने वालों से काम पड़ता है जो स्त्री, यच्चे, दुर्वल - ग्रपाहिज किसी को नहीं छोड़ते । उनके पास इज्जत-त्रायरू का कोई निश्चित नियम—'कोड'—नहीं है। वे किसी शासन, किसी कानून, किसी सदाचरण वा नीति को नहीं मानते।

### नीरों श्रोर निर्भयों का सत्यायह श्रोर श्रहिसा

फिर विदेशीशायनसेलड़तेसमयभारत एक ऐसीय्रह्यसंख्यकजाति सेलड़रहाया जिसकेपासशारीरिकग्रीरसंघटनिकशक्तिथापर संख्यायल विशेष नहीं था। यह शायनकरनेवाला ग्रह्यमत जनता के सहयोग पर निर्भर करताथा, जैसे मिल या कारखाना ग्रपने मज्हों के सहयोग पर निर्भर करता है। इसलिए इस सहयोग को हटा लेने के सरल कम-द्वारा सरकार को पंगु वना देना संभव था । श्रीद्योगिक हड़ताल की भाँति
सफल होने के लिए इस तरह के श्रमहंयोग का भी श्रिहंसात्मक होना
श्रावश्यक था । एक ऐसी जाित के लिए जो निःशस्त्र कर दी गई हो
श्रीर जिसेकभीशस्त्रों के उपयोग की शिचा न दी गई हो तो वह श्रीरश्रावश्यक है । निःस्सन्देह गांधी जी केवल श्रमहयोगवा शरीर मात्र से श्रिहंसातमक प्रतिरोध नहीं चाहते थे । उनका लच्य इससे महत्तर, श्रेष्ठ, कहीं
श्रीधक निश्चित श्रीरशक्तिमान वस्तु की श्रीर था । वह सत्याग्रह, बीर
श्रीरांनर्भय का श्रिहंसात्मक श्रीर सत्यमय प्रतिरोध, चाहते थे, उन दुर्वलों
का प्रतिरोध नहीं जिन्होंनेशारीरिक श्रावश्यक जा-वशशांतिमय उपायों को
ग्रहण कर लिया हो । यह बात सुविदित है कि कांश्र स ने गांधी जी की
श्राहंसा के सिद्धान्त के सम्पूर्ण निष्कर्षों को स्वीकार नहीं किया । कांश्र स
के नीति-धर्म में सदस्यों को श्रहिंसात्मक श्रीर सत्यमय साधनों के प्रति
नहीं, उचित श्रीर शांतिमय साधनों के उपयोग के प्रति निष्ठावान
रहने को कहा गया है । यह श्रन्तर महत्वपूर्ण है ।

इस अन्तरकोगांधी जी जानते थे। फिर भी व्यवहार में उन्हों ने इस मर्यादा को स्वीकार कर लिया। पर वह सदा मन, वचन और कर्म की अहिंसा पर जोर देते रहे। इस विपय में गांधी जी ने प्राचीन प्रवक्ताओं— निवयों—और सुधारकों का अनुसरण किया, जो औसत अनुयायी के बाह्य नियमों के पालन पर इस आशासे सन्तोपकर लेते थे कि इस प्रकार के कर्म से सत्याचरण का जन्म होगा और धीरे-धीरे मन भी वदल जायगा। गांधी जी की आशाएँ एक दम मूठी तो नहीं सिद्ध हुई। जिन लोगों ने यह समस्तकर उनका साथ दिया था कि वर्तमान स्थिति में ब्रिटेन के साथ लड़ने के लिए अहिंसात्मक लड़ाई सबसे प्रभावशाली उपाय है, उनमें से अनेक ने चैतन्यपूर्वक इसका अभ्यास करने के बाद सत्याप्रह वा बीरों की अहिंसा के सौन्दर्य और लाम को अनुभव किया। उनके लिए अहिंसा केवल नीति या 'पालिसी' नहीं है विलक एक ऐसा नैतिक धर्म है जिसका त्याग नहीं किया जा सकता और जिसके पथ-दर्शन-

में जीवन के प्रायेक च्रेत्र—सामाजिक, राजनीतिक श्रीर श्राधिक—का पत्येक कार्य किया जाना चाहिए। परन्तु श्रिविकांश कांग्रे नियों के लिए सत्याग्रह श्रिहिंसात्मक युद्धकीशल का एक साधन मात्र था, जिसका वे यंत्रवत् श्रनुसरण् करते थे। जैसे हड़ताल चलती है, वैसे ही वह भी चला। हड़ताल की ही भाँति वह भी खतरे श्रीर कठिनाई के श्रवसरों पर श्रसफल सिद्ध हुश्रा श्रीरतेजी से द्यादिया गया। इन कठिनाइयों ने यग्रपिस्वतंत्रता-युद्ध को लम्याकरदियापर स्थायी रूप से श्रान्दोलन को द्या न सकीं। प्रत्येक हार ने श्रन्तिम विजय के पथ निर्माण् का कार्य किया।

पर वर्तमान साम्प्रदायिक उपद्रव में हमें किसी स्थापित सरकार या संबदित दल का भी विरोध नहीं करना है वरं जैसा कि हमने कहा है, हमें एक निराकार, कान्नहीन विद्रोह वा द्यराजकता का विरोध करना है। यह संवर्ष तुच्छ द्यल्पमत के विरुद्ध बहुमत का संवर्ष भी नहीं है विल्क बहुमत के विरुद्ध द्यामतीर पर एक बहुत जुद्र द्यल्पमत का संवर्ष है। ग्रीर किसी श्रल्पमत का स्थारी पर एक बहुत जुद्र श्रल्पमत का संवर्ष है। ग्रीर किसी श्रल्पमत का स्थारी तभी कुछ प्रभावकारी हो सकता है यदि सामाजिक निर्माण में उसकी देन ऐसी मी लिक हो कि उसे ग्रासानी से दूर न किया जा सके या न बदला जा सके। हिंदू मुसलमान, सिख—हन तीन जातियों में कोई भी जहाँ श्रल्पमत में हैं वहीं उनका सम्पूर्ण समाज के जीवनपर इस प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए केवल शारीरिक इड़ताल वा व्यवहवींग कारगर नहीं हो सकता। बल्कि इसके कारण बहुमत में श्रिषक प्रभावपूर्ण बदले की प्रवृत्ति होगी। तब इलाज क्या है ? इलाजश्रहिंभा को छोड़ देना नहीं है, बल्कि उसके श्रिषक सत्यमय, जीवनमय श्रीर गतिशील रूप को, जिसे गांधी जी सत्याग्रह कहते हैं, ग्रहण करना है।

### सत्याग्रह में दृढ़ श्रीर श्रमर निष्ठा

इसलिए ग्राज गांधीजी जिस बात पर जोर देते हैं वह श्रहिंसा ग्रथवा सत्याश्रह का केवल यंत्रवत् पालन करना नहीं विलेक उसके ग्रन्दर हढ़ छौर ग्रमर निष्ठा होना है। दूसरे शब्दों में दुर्वलों की ग्रहिंसा नहीं (यद्यपि सैनिक दृष्टि से देखने पर वह दुर्वल भी बीर समका जासकता है) विलक वलवानों की ग्रहिंसा।

श्राज गांधी जी सदा से श्रिधिक यह श्रनुभव करते हैं कि श्रभीतक जो कुछ उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध के लिए स्वीकार कर लिया था वह सच्चा सिक्ता नहीं था। उन्होंने सत्याग्रह श्रीर श्रसहयोग या निष्क्रिय प्रतिरोध के बीच के श्रन्तर पर ध्यान नहीं दिया था। वह श्रनुभव करते हैं कि प्रकृति ने श्रपना काम पूरा करने के लिए उन पर माया का पर्दा डाल दिया था श्रन्यथा उनको इस बात के पर्याप्त प्रमाण बारम्वार मिल चुके ये कि जो कुछ उन्हें मिल रहा है वह मूल की श्रोछी नकल मात्र है। को में सी श्रंगे जों से श्रहिंसात्मक ढंग पर युद्ध कर रहे थे श्रवश्य, पर उनके हृदय में घृणा भरी हुई थी। उनमें श्रंगे जों या उनके स्वार्थी हिन्दुस्तानी एजेंटों के लिए कोई प्रेम नहीं था। जब-जब बहुत ज्यादा उत्तेजना मिली तब तब लोग हिंसा की श्रोर लुदक पड़े। उनका कष्ट-सहन श्रीर त्याग—बिलदान—विशुद्ध नहीं था।श्रकसर उसमें श्रधिकार, पद, सत्ता तथा उनके साथ श्राने वाले श्रार्थिक एवं श्रन्य सुविधाशों की लालता के धव्वे होते थे।

त्राज जब सत्याग्रही को केवल बहुमत बिल्क प्रायः श्रपनी ही जाति, उसकी विद्वे प्रभावना तथा प्रादेशिक वा धार्मिक राष्ट्रीयता के विरोध में खड़ा होना श्रीरकार्यकरना हैतव ऐसा श्रसहयोग वा निष्क्रिय प्रतिरोध काम नहीं देगा। उसकी श्रपनी ही भावनाश्रों से युद्ध करना है। उसके लिए यह श्रत्यन्त कठिन है कि वह स्वजनों और मित्रों के प्रति स्वामार्थिक सहातुम्ति से विचलित न हो जाय, विशेषतः एक ऐ जी लड़ाई में जिसके वारेमें वह जानता है कि उसके बीज जान बूक्तकर प्रतिपत्तियों द्वारा त्रोये गये गये थे। जरा प्रवलता से सोचने पर वह यह सोचकर सन्तुष्ट हो सकता है कि उसकी जाति के साथ श्रन्याय किया जा रहा है। उत्ते-जना श्रीर काध के तूफान में वह श्रपने श्रहिसाधर्म को श्रासानी से भूल



100

ŀ

ŕ

जा सकता है श्रीर जिसे वह उचित प्रतिकारात्मक हिंसा सममता है उसे प्रहरण कर ले सकता है।

इस प्रतिकारात्मक हिंसा से अगले युद्ध में निश्चित रूप से यह मूल हिंसा पैदा होगी जिसका प्रतिकार वा प्रतिरोध वह करना चाहता है। जैसा कि युद्ध में होता है, उसी प्रकार इस साम्प्रदायिक कलह में भी बाद में त्राने वाले प्रत्येक विस्कोट में प्रयुक्त होने वाले साधन और र्विधियाँ स्राधिकाधिक निर्दय स्रोर स्राधुनिक होती जाती हैं। परिगाम यह है कि ऐसा कोई भयावह कृत्य नहीं है जो इस युद्ध में शामिल नीनों जातियों द्वारा न किया जा रहा हो। लोग कीय में इस प्रकार अन्ये हो रहे हैं कि एक जाति अपने ही हितों एवं स्वाधों को हानि पहुँचाने में नहीं हिचकिचाती यशर्ते विरोधी जाति को उससे ज्यादा हानि पहुँचती हो। इस अन्धेयन में लोग नवीन गष्ट की नींब को ही हिला रहे हैं और अपनी नवप्राप्त स्वतंत्रता की खतरे में डाल रहे हैं। सरकार पंगु हो रही है ग्रीर श्रपना संचालन करने में श्रसमर्थ है। भाजन, वस्त्र, त्राश्रय के त्राभाव की प्रमुख समस्याएँ विना हल के, त्र्यक्षृती, पड़ी हैं। श्रपनी उत्तेजना के प्रवाह में जनता ने श्रपने की उन चीजों से रहित कर दिया है जिनको उसे सबसे ज्यादा जरूरत है।

गांधी जी अनुभव करते हैं कियदले श्रीर प्रतिहिंसा के सम्प्रदायवाद के दूपित चक्रर से केवल सत्याग्रह हमें यचा सकता है। पर यह सत्यान्त्र ह केवल असहयांग या निष्क्रिय प्रतिरोध न हांगा। वह सच्चे श्रीर श्रम्रली मार्केवाला सत्याग्रह होना चाहिए। उसे केवल निपंधात्मक शब्दों से नहीं प्रकट किया जासकता। जैसा कि शब्द से प्रकट है उसका एक ही श्र्म्य हो। सकता है सत्य श्रीर प्रेम का कियात्मक पालन श्रीर श्रमुलरण। समस्त जीवन एक है श्रीर हम एक दूसरे के हैं', इस चेतना से वह पैदा होता है। यह प्रेम घृणा नहीं जानता, शत्रुता नहीं जानता। इसमें श्र्मे श्रीर पराये का पच्चात या विदेप नहीं है। इसमें न कोई हिन्दू है न मुसलमान या सिख, न कोई यहूदी है न गैरपहर्दी, न

हीदेन (मूर्तिपूजक गैर ईसाई) है,न ईसाई । ऐसा प्रेम एक भावनामात्र नहीं है;न वह कोई वौद्धिक विश्वासमात्र है जो तर्क ग्रौर दलील सेप्राप्त हो । यह तो एक क्रियाशील, एक ज्वलन्त शक्ति है, जो (गांघी जी का विश्वास है कि ) केवल ईश्वर पर परमनिर्भरता से ही प्राप्त होती है।

#### ईश्वर और संसार का नैतिक शासन

ईश्वर के सम्बन्ध में गांधी जी की धारणा उससे कहीं व्यापक है जितनी सर्वसामान्य लोगों की है। उनका विचार है कि जो कोई विश्व की नैतिक सत्ता, नैतिक शासन में विश्वास रखता है, वही ईश्वर में विश्वास रखता है। नियम और नियामक एक ही है। जो नैतिक नियम में निष्ठा रखता है वही इस कियात्मक, चेतन, प्रेम में विश्वास रखता है—उस प्रेम में जो मित्र और शत्रु में विभेद नहीं जानता, जो शत्रुता से परिचित नहीं है।

फिर नैतिक नियम में निष्ठा रखने वाला पराजय जानता ही नहीं। सत्कर्म का, उचित कार्य का वाह्य और तात्कालिक परिणाम जो हो,वह कभी असफल नहीं हो सकता। विशिष्ट योजनाएँ असफल हो संकती हैं पर नीति-युक्त कर्म, सदाचरण, कभी असफल नहीं होता है। जिस प्रम की जड़ नैतिक नियमों में समाई हुई है वह उसके लिए किसी भी विलदान को अधिक नहीं समभता। वह उत्पीड़क और उत्पीड़ित के वीच वीर और निर्भय भाव से खड़ा होता है।

इस तरह ग्राज गांधी जी हमसे जो कुछ चाहते हैं वह कोई यांत्रिक कर्म या निष्क्रियता नहीं है । वह उसविलदान ग्रौर कष्ट-सहन को भी नहीं चाहते जो काँग्रे सवालों ग्रौर देश नेएक बार किया या उठाया। स्वतंत्रज्ञा के युद्ध में क्रियाशील कार्यकर्तात्रों को खतरे उठाने पड़े, पर वे वही खतरे थे जो एक ग्रौसत सैनिक को हर युद्ध चेत्र में उठाने ग्रौर वर्दाश्त करने पड़ते हैं । ग्राज इस साहस की माँग नहीं की जा रही है; ग्राज व्यक्ति से पूर्ण निर्मयता की माँग की जा रही है जिसमें वह विना किसी समृह के सहयोग वा सहायता के विल्कुल ग्राकेले भी खड़ा हो सके। ऐसे साहस के लिए सन्तां की शहादत की ग्रावश्यकता है।

इसी भावना, इसी स्पिरिट से गांधी जी श्रीर उनकी स्फूर्ति से कुछ श्रीर लोगों ने नोश्राखाली में काम किया। उन्होंने विहार में, फिर यही काम किया। हाल में, कलकत्ता में गांधी जी के श्रनशन से प्रेरणा पाकर बंगाल के युवकों श्रीर कांग्रेस-कर्मियों ने शान्ति-सेना का संघटन किया। इसमें सभी जातियों के लोग थे। शान्ति के इन दृतों पर श्राक्रमण किये गये श्रीर राष्ट्र ने कुछ बहुमूल्य श्रात्माश्रों की खो दिया। परन्तु उनकीशहादतच्यर्थनहीं गई। शान्ति स्थापित हुई श्रीर कलकत्ता में शान्ति स्थापित होने के कारण समस्त बंगाल, पूर्व श्रीर पश्चिम, साम्प्रदायिक कराड़ों की भयानकताश्रों से बच गया।

किन्तु कलकत्ता, विहार और वंगाल जो शान्ति हम भोग रहे हैं वह अनिश्चित है। हमें अनुभव करना चाहिए कि भाग्त में शान्ति अखरहनीय है। केवल गांधी जी ही आज दोनों देशों और दोनों जातियों को वचा सकते हैं। दोनों सरकारों ने अपनी सेना और पुलिस की सहायता से इस उन्माद पर नियंत्रण करने का यब किया। उसका जो परिणाम हुआ, वहनिराशाजनक है। वन्त्र्कें दंगों को दया सकती हैं पर वे लोगों को सहिष्णु और विवेकवान होना नहीं सिखा सकतीं। इन सरकारों के मंत्रियों या सदस्यों को नम्रतापूर्वक अपनी मर्यादा—सीमा—स्वीकार करनी चाहिए और उन्हें गांधी जी के हाथ मजबूत करने चाहिए । उनके लिए पुलिस और सैनिक दलों का तोड़ना जरूरी नहीं है। पर उन्हें उनमें बहुत ज्यादां निष्ठा मो नहीं रखनी चाहिए। हमें गांधी जी को स्वनिर्वाचित वातावरण में अपनी योजना कार्यान्वित करने का अवसर देना चाहिए।

#### गांधी जी के कार्य में सफलता की दो शर्ते

गांधी जी के कार्य-'मिशन'-के जल्द सफल होने के लिए दो शतें जरूरी हैं। पहली यह कि भारतसरकार जनता में यहविश्वास पैटा करे कि वह पाकिस्तान में फँसे हुए श्रल्यमत के लोगों की हित-रज्ञा में राज्य की सम्पूर्ण शक्ति श्रीर साधनलगाने को तैयार है श्रीर उसके योग्य भी है। तथा वह उन्हें सुरिच्चत रूप से निकाल ला सकती है। श्राज तो लोगों में यह दुर्भाग्यपूर्ण भावना फैलती जा रही है कि पाकिस्तान सरकार के प्रति हमारी सरकार की नीति वड़ी दुर्वल, श्रास्थर श्रीर श्रानिश्चत है। यह विश्वास चाहे कितनां ही निराधार क्यों न हो पर जब यह फैल गया है तो सरकारी नीति की दृद्धता के निश्चित प्रमाण-द्धारा उसे दूर किया जाना चाहिए। यदि लोगों को विश्वास हो जाय कि उनके उचित हितों की रच्चा सरकार करेगी तो लोग कानून श्रपने हाथ में लेना वंद कर देंगे।

दूसरी शर्त यह है कि शरणार्थी एक ज्ञाफत, एक वृता न समके जायँ। यह अनुभव किया जाना चाहिए कि जो हिन्दू पिकिस्तान से भाग ज्ञाये हैं वे सदा कांग्रेस के प्रति तथा अखरड भारत के ज्ञादर्श के प्रति वफादार रहे हैं। हममें में कोई भी इसी स्थिति में हो सकता था। यह उनका पाप नहीं था कि वे एक ऐसे प्रदेश में पैदा हुए जो ज्ञाज विदेशी चेत्र हो गया है। भारत का विभाजन स्वीकार करने का जो निर्णय हुआउसके वे निर्दोष ज्ञीर असहाय शिकार होगये। इसिलए कांग्रेस सरकारें—केन्द्र में ज्ञीरपानतों में—उनकी हिफाजत और सम्मान रत्ता के लिए विशेष का से उत्तरदायी हैं। अगर उनके बसाने की उपयुक्त योजनाएँ बनाई जायँ और जनता सेसहायता का आवाहन किया जाय तो मुक्ते विश्वास है कि लोग उसका उत्तरहेंगे और राष्ट्रीय जीवन में शरणार्थियों को मिला लेने में कोई विशेष किया प्रकार खुटकारा पाने की ज्ञवाछनीय विदेशी समक्तर उनसे किसी प्रकार खुटकारा पाने की चेष्टा न न्यायपूर्ण है,न उचित है, न विवेक युक्त है।

जवसीमाप्रान्ततथारावलिंडीमें पिछलेमार्च में गड़वड़ी शुरूहुई तव से ये शरणार्थी वरावर त्रातेरहेंहैं। हमारे पास इसके लिएपर्यात समय था कि ज्यों-ज्यों वे त्राते हम उनको वसाते जाते पर वे व्यक्तिगत



उदारता के मरोसे छोड़ दिये गये जो इस समय साम्प्रदायिक उदारता का रूप ग्रहण कर चुकी थी। श्रीविकारियों ने इस मामले में कुछ उत्साह नहीं प्रकट किया। श्राज हमें इस गलती को सुधारना है श्रीर उनके वसाने को राज्य का एक प्रमुख कर्त्तव्य बना देना है।

#### शरणार्थियों का कर्त्तव्य

उधर शरणायियों को भी भारत सरकार की कठिनाइयाँ अनुभव करनी चाहिएँ और अपनी अधीरता और कहुवापन में कानून को अपने हाथ में नहीं ले लेनाचाहिए और जो राज्य उनकी रज़ा कर रहा है उसी को खतरे में नहीं डाल देना चाहिए। यदिवे चाहते हैं कि सरकार यहां और पाकिस्तान में—दोनों जगह—उनके हितों की रज़ा करें तो उनको हर तरह उसके हाथ मजबूत करने चाहिएँ — उसे शक्तिमान यनाना चाहिये। यह सचहें कि जो कुछ विपत्ति उन पर आई है उसके कारण वे सरकार और भारतीय जनता की पूर्ण सहानुभ्ति और सहायता के पात्र हैं पर यह भी उतना ही सही है कि व्यक्तिगत उन्मत्तताओं और प्रतिहिंसाओं के हारा वे अपनी भाषी सुरज़ा और समृद्धि की जड़ खोद रहे हैं।

इसलिए उनका प्रथम कर्चव्य भारत में नाम्प्रदायिक स्थिति को सरल बनाने में सरकार के साथ पूर्ण और हार्दिक सहयोग करना है। ऐसा करके वे न केवल अपना हित-साधन करेंगे वरं पाकिस्तान में विखरे अल्पसंख्यकों (हिन्दू-सिखों) की भी रज्ञा करेंगे।

यदि वे ऐसा करेंगे तो जिस सीमा तक करेंगे उस सीमा तक वे सरकार को वर्तमान बुरी स्थिति पर सभ्य, प्रजासत्तात्मक ग्रीर प्रभाव-शाली ढंग से कावू पाने में सहायक होंगे। यदि हम दुर्वन, दिलमिल ग्रीर प्रतिहिंसापूर्ण हुए विना, कमजोरी दिखाये विना हद ग्रीर मित्रता-पूर्ण रख ग्रह्ण करें तो हम भारत में ऐसा मुस्लिम सार्वजनिक मत पैदा कर सकते हैं कि उचित रूप में उसे संघटित ग्रीर संचालित कर हम पाकिस्तान पर शान्तिप्रद ग्रीर सम्यकारक प्रभाव डाल सकते हैं। यदि यह सब किया जाय तो गाँधी जी पंजाव, सीमाप्रान्त, यलूचिस्तान श्रीर सिंध में श्रपनी श्रिहंसा के सन्देश का प्रचार करने के लिए स्वतन्त्र हो जायँगे। केवल इस ढंग से जातियाँ श्रपने को बचा सकती हैं श्रीर दोनों उपनिवेश श्रपनी नवप्राप्त स्वतन्त्रता का उपभोग कर सकते हैं। वदले श्रीर प्रतिहिंसा का मार्ग प्रतिक्रियागद, श्रंधकार श्रीर बरबादी का मार्ग है; गाँधी जी का रास्ता बुद्धिमानी, निष्ठा श्रीर प्रेम का रास्ता है।

wig

# श्राचार्य कृपलानी की दूसरी रचना श्रिहिंसक क्रान्ति

गाँधी विचार-धारा के मूल सिद्धान्तों का ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक विवेचन । मूल्य ॥=) दोरगा स्त्रावरण

## हमारे नये प्रकाशन

### १ सेवा-धर्म

[ले॰-श्री श्रप्पा पःवर्धेन । श्रनु॰ श्री हरिमाऊ टपाध्याय]

त्राज जब राष्ट्र की स्वतन्त्रता के यज्ञ का एक युग समान होगया है श्रीर हम श्राशा श्रीर विश्वास के साथ श्रपने देश का वाक श्रपने हाथों में ले रहे हैं तब राष्ट्र-निर्माण के गुक्तर कार्य के लिए हजारी सेवाभावी, श्रात्मनिरत, कार्यकर्ताश्रों की श्रावश्यकता है। उनकी उचित मार्ग वताने में यह पुस्तक गहरी श्रिधयारी में चमकने वाले श्रुव का काम देगी। इस पुस्तक के लेखक ही इस पुस्तक की लिपारिश हैं। श्रप्पा साहब हमारे देश के श्रत्यन्त सजग, विवेकवान श्रीर श्रात्मार्पित नेताश्रों में एक हैं। जन-सेवा में वह निमग्न हैं। गांधी-सेवा-संव-जैसी विचारवानश्रीरजाग्रत सेवकों की संस्था के बहश्यथ्यक् हैं। उनका जीवन ही एक महाग्र थ है। इस पुस्तक में उन्होंने हर प्रकार के लेवा-कार्य की गहरी विवेचना की है श्रीर सेवकों की कठिनाइयों, गुण्दांप, मोह, चेत्र श्रादि पर गहरा प्रकाश डाला है। श्री एठ जीवन-निर्माणकारी पुस्तक। सवा दो सी पृष्ट; सुन्दर छपाई; दोरगा कवार। मृल्य टाई रुपये।

### २ समग्र ग्रामसेवा की श्रोर

[ले॰ - श्री धीरेन्द्र मज्मदार । भूमिका लेखक - श्राचार्य कृपलानी]

यह महाग्रंथ क्रांसिल भारतीय त्यांसिय के ग्रध्यन्त, राणीं ग्रांश्रम के संचालक, शामजीवान के हर पहलू के विशेषज्ञ तथा गांधी जी के एक विश्वसनीय ग्रीर तमें हुए कायकत्तां श्री धीरेन्द्र भाई के पञ्चीस वर्षों के सेवानिरत जीवन के अनुभवी श्रीर विचार-मंथन का प्रसाद है। इसमें गाँवों की पुनर्रचना की समस्या पर व्यापक दृष्टि से विचार किया गया है। शामजीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिस पर लेखक ने प्रकाश न द्वाला हो; कोई ऐसा वात नहीं है जो उसकी पकड़ से खूट गई हो, भारतीय शाम-जीवन की सामोजिक, ग्राधिंक, नैतिक

शैच्णिक—मतलव प्रत्येक समस्या पर विचार करके उनके ऐसे सरल श्रीर विश्वासपद हल लेखक ने सुक्ताये हैं कि इस विषय में उनके ज्ञान की गहराई पर मुग्ध होना पड़ता है। यहाँ उड़ती हुई वार्ते नहीं हैं; प्रत्येक विषय का विशद पर वैज्ञानिक विवेचन है जो एक श्रोर श्रंकों तथा दूसरी श्रोर स्वयं लेखक के दीर्घ कालिक श्रनुमव से पूर्ण है। ग्रामजीवन की पुनर्रचना के प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक देश-सेवक, प्रामीण अर्थशास्त्र के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए श्रवश्य पठनीय। दो खरड। चौहत्तर श्रध्याय; लगभग श्राट सौ पृष्ठ। कपड़े की मोटी मजबूत जिल्द श्रीर श्रत्यन्त श्राक्षक बहुरंगा श्रावरण। मूल्य केवल नौ रुपये।

### ३. युगाधार गाँधी

### [लेखक-श्री रामनाथ 'सुमन' ]

युग-पुरुष गांधी के जीवन का प्रामाणिक अध्ययन, उनकी पूरी और विस्तृत जीवनी। उनके जीवन का रहस्य; उनके विविध रूपों की व्याख्या; अध्ययन, विश्लेषण और संस्मरण। जीवनी-लेखन कला में लेखक का क्या स्थान है, इसे हिन्दी पाठक जानते हैं। अप-दु डेट तालिका, चित्र तथा मनोरम दोरंगे कवर के साथ। लगभग दो सौ पृष्ठ। मूल्य: ढाई रुपये।

### ४. श्रहिंसक क्रान्ति

### [ लेखक—श्राचार्यं कृपलानी ]

श्रहिंसक समाज-व्यवस्था के निर्माण का वैज्ञानिक निरूपण । समाज के मूल में व्याप्त श्रहिंसा या प्रेम-शक्ति के उपयोग की समस्या । श्रहिंसक क्रान्ति के सम्बन्ध में प्रामाणिक विवेचन । मूल्य : दस श्राने ।

इनके ऋ तिरिक्त अष्ठ जीवन-निर्माणकारी साहित्य तथा सुमन जी की रचनास्रो के एक मात्र प्रकाशक—

## साधना-सदन, इबाहाबाद—?

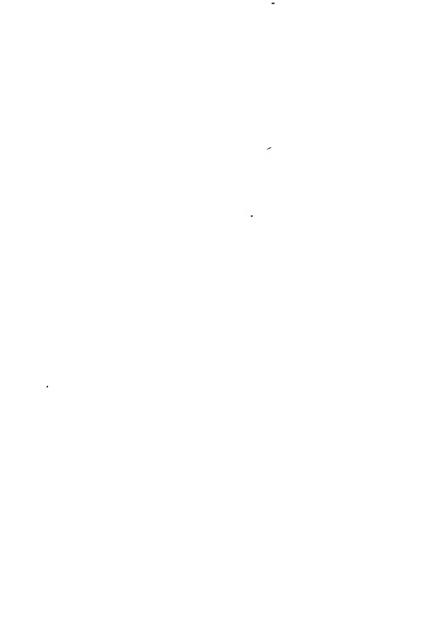